





# **ELEMENTS**

OF

# HINDU ICONOGRAPHY

BV

#### T. A. GOPINATHA RAO, M.A.

SUPERINTENDENT OF ARCHÆOLOGY, TRAVANCORE STATE.

Published under the patronage of the Government of His Highness the Maharaja of Travancore,

Volume I - Part II

Second Edition

Exclusive Distributor for South, Southeast Asia and Japan

> MOTILAL BANARSIDASS Indological Publishers Bungalow Road, Jawaharnagar DELHI-7, (India) 1968

#### Labrary of Congress Catalog Card Number 68-29408

#### All Rights Reserved

An unaltered and unabridged Reprint of the Madras 1914 Edition

Reprinted by

CHARAGON BOOK REPRINT CORP

Manufactured in the United States of America by Arno Press, Inc., N.Y., NY 10017

# ADITYAS AND THE NAVA-GRAHAS.

# ADITVAS AND THE VAVAGRAHAS

HE Adityas are a very ancient class of deities in India, as they are found praised in the Vidas The earliest references to them say that they are seven or eight in number. In the Śatapatha-brahmana for instance. Adıtvas. they are said to be eight in one place and twelve in another, and in the latter case it is conceived that they correspond to the twelve months of the year. Different accounts are given regarding the origin of the Adityas. The most commonly accepted meaning of their name is that they are all so called because they are the sons of Adity; and in the Puranas they are all evidently solar deities. Owing to the existence in Northern India of the Maga-Brahmanas, who in all probability are related to the Mitra-worshipping Magi of Persia and are worshippers of the sun, it is not strange that we meet there temples dedicated exclusively to Surva the sun-god. But it is certainly

#### BINDL TOONOGBYBBA

curious to find a temple in the South Indian village of Süryanārköyil in the Tanjore district dedicated entirely to the worship of the sun-god and the planets, the former being the object of worship as the principal deity and the latter as attendant deities. This village must have evidently received its name from the temple of Sürya therein built; it is stated in one of the inscriptions found in the temple that it was built in the reign of Kulöttungachöladöva (A. D. 1060—1118) and was called Kulöttungachöla-Mārtbāndālava.

The nine planets Sūrva, Chandra, Bhauma, Budha, Sukra, Brihaspati, Sani, Rahu and Kētu are also worshipped by the Hindus, and their images are generally found in all important Sarva temples in S. India They are invariably placed in a separate mandapa having a pediment of about three feet in height; and no two of them are made to face each other. It is stated by some that the images of the planets are set up in temples in the order in which they are in the vodiacal circle at the time of the construction of the temple If there is any truth in this statement, these planet-figures may serve as a new means for calculating the probable dates of the construction of the temples wherein they are installed for worship.

#### ADDRESS AND MEET MAVA CDATES

Regarding the worship of Surve in ancient times in India Mr. Nagendranath Vasu has collected much valuable information in his Archaeological Survey of Mayurabhania. He attempts to prove that the Magas or Scythic Brahmanas were the first to introduce the worship of the Sun into India: and from the references found in Pali works like the Bambhaiāla Sūtta he shows that at the time of Buddha the Maga-Brāhmana astrologers were held in disrenute. It is stated in the Bhanshuat-nu)āna, as he says, that Sāmba one of the sons of Sri Krishna was suffering from leprosy and that he was cured of it by worshipping Sūrva and that some Brāhmanas of the Śākadvipa were worshippers of that deity. The same Purana relates "that Zārathustra, who acknowledged the superiority of fire, was born of that element. He also used to interpret the Vēda in a perverted way. which led to a quarrel between him and the Magas who worshipped Mitra, the Sun-god.' Mr Nagendranath Vasu adds further--"In the Zend Avesta, the oldest record of the fire-worshippers. Mitra is known as only one of the minor But on the other hand in Mibir Yast, we find a faint reference to the effect that at one time Mitra was worshipped as the highest god. Be that as it may, on a dispute arising between the

#### HINDE ICONOGRAPHY

followers of the Mitra cult and the fire worshippers, those of the Śākadvīpa Brāhmaṇas who belonged to the former sect, migrated to India with their families."

The description of Mitra or the Sun-god as taken from the Vikvakarma-kilna, is given by Nagendranath Vasu in the following words -"His great chariot has one wheel and is drawn by seven horses, he has a lotus in each hand, wears an armour and has a shield over his breast, has beautiful straight hair, is surrounded by a halo of light, has good hair and apparel, is decorated with gold ornaments and jewels, has on his right side the figure of Nikshubhā and on the left that of Rāiñi (queen), with all sorts of ornaments and whose hair and necklace are bright. His chariot montioned above is called by the name of Makaradhyaia He wears a crown. The figure is surrounded by a halo. Danda (Yama) is represented as one-faced and Skanda as having a bright conch-shell. These two figures with the form of man are placed in front. Varcha on a lotus is placed on a horse His body is represented as lustrous, and he is the one gives of light to all the worlds. A Survamandala is to be made by placing nutmer and vermillion. He (Mitra) has four hands or only two with jewels adorning them. In both of his hands

#### ADITVAS AND THE NAVA-GRAHAS

there are lotuses. He is seated on a chariot drawn by horses of variegated colour. His two gatekeepers Danda (Yama) and Pingala (Agni) have swords in their hands."\*

> • एकचकं ससमाश्रं ससार**धि ब्रहारथ**कः। erezi verri Kukurdenen o अक्रितसकेशस्त प्रशासण्डलसाण्डितस् । केशबेशसमायकं स्वर्णरस्नविभवितम् ॥ किसमा त्रसिको पार्थे बाग्रे राजी प्रकालितः । सर्वाभरणसंयका केशहारसमञ्ज्वला ॥ प्रवसक्तरबस्तस्य सक्तरुवज रुवते । सक्टमापि दातव्ययन्यतः सर्वे समण्डलसः ॥ एकवक्त्राष्ट्रितो दण्डस्स्कन्दस्तेजोकराम्बुजम् (१)। कत्या त स्थापयेत पर्व्य परवाकतिरूपिणी ॥ हयारूढस्त (न्त !) कुर्व्वात पद्मस्थं वार्चनामकम । मदीष्यमानवपुषं सर्व्वलोकैकदीपकम् ॥ जातिहिज्ञत्यसंस्थाप्य (१) कारयेत् सर्थ्यमण्डलम् । बतबोहर्दिहस्तो वा रेखासणिविभाजना ॥ दिहस्तस्थसरोजन्य शबलाश्वरथस्थितः । त्वक्रक विकासक्षेत्र हाउवासी स खडिजी ॥

In the description given above, Mr Nagendranath Vasut treats the word Rā/ñi as meaning a queen. It however appears to be the name of the goddess associated with Sūrva Again, he takes Danda to mean Yama, from the description found at the Bhaveshyat-purana is appears to be probable that Danda is evidently a contraction of Dandanayaka, the

#### HINDLY ICONOGRAPHY

In the Rhamshuat-nurana it is stated that Surva began to hurn the asuras with his heat the latter thereupon attacked Sürva. The gods then felt bound to help Surva, and with this object in view they placed Skanda on the left of Sūrva and Agni on the right. Since Skanda is the punisher of the wicked in the universe he is called Dandanavaka: and from his reddish vellow colour Agni, the god of fire, obtains the name Pincala. The same authority also gives the names of the attendants of Sūrva as Rāina and Srosha and identifies these with Skanda and Siva respectively. The names are also derived and explained therein Kartikava shines always as the commander of the army of the celestrals, he is known by the name of Raiña." Such is the explanation of the name Rains which is here evidently conceived to be derived from the root ray meaning to shine. The explanation of the name Srosha is- 'The root syn is known to be employed to denote movement. and to this the suffix sa is added. Because he

commander-in-chief of the celestial hosts, and should therefore be understood to refer to Skanda. In the Sanskrit passage of the Bhrovshyai-pasāna quoted by him, the reading of the latter half of the line beginning with hayārūdhastu appears to be a undmantham-vārku añnakstw.

#### ADITVAS AND THE NAVA-GRAHAS

goes he is known by the alternative appellation of Srausha'. It is worthy of note here that Mr. Nāgēndranāth Vāsu has pointed out that the name of the attendant of the Sun, as known in the Avesta is, Sraoshavareza or simply Srosh sometimes. The same Bhavishyat-purāna adds further that the Aśvintdöratās may also he made to be standing, one on each side of Sūrya, or, on the right of Sūrya, there might be Pingaļa with an inkbottle and a pen and on the lett Dandi with a danda in his hand. The goddesses Rājūi and Nikshubhā are also required to be made to stand on either side of Sūrya. It is said that these two goddesses represent the air and the earth.

In the temple of Sūrya or the Sun-god, Śoma and the other grahas should be, it is said, established in the following manner:—on the east there should be Śoma; on the south-east, Bhauma; on the south, Bṛihaspati; on the south-west, Rāhu; on the west, Śukra; on the north-west, Kētu; on the north, Budha; and on the north-east, Śani. If such should always be the various positions assigned to these planetary deities, the belief, that the Nava-grahas are arranged in temples according to their position in the zodiacal circle at the time of the building of the temple, turns out to be unfounded. The names of the door-keepers

#### TINDII IGONOGRADHY

at the four gates of the temple of Sūrya are given thus in the Bhavishyat-purāṇa: those at the first gate are called Dharma and Artha; at the second, Garuḍa and Yama; at the third, Kubēra and Vināyaka; and at the fourth, Raivata and Dinḍi. Raivata is said to be a son of Sūrya, while Dinḍi is said to be Śiva.

According to the Amsumadbhedagama and the suprabledagama the figure of the sun-god should be sculptured with two hands, each holding a lotus. The hands should be so held up as to cause the fists holding the lotuses reach the level of the shoulders. His head is to be surrounded by a halo (kantimandala) and his person should be adorned with many ornaments; on his head there should be a karanda-makuta and the garment worn by him should be red in colour. He should wear a nair of ruby ear-rings (kundalas) and over his chest. there should lie a hara (necklace). He should wear only one cloth and the body should be covered (with a coat) as 'in Northern India'. The fabric of this coat should be so delicate in texture as to make portions of the body visible through it. There should also be a vaiñovavita on his person. The figure of Sürva should be made to stand on a padma-pītha by itself or should be placed in a hexagonal chariot drawn by seven horses fully

#### ADITIVAS AND THE NAVA CRAHAS

caparisoned. The chariot should have only one wheel and be shown to be driven by the lame Aruna. On the right side of Sūrya there should stand Ushā; and on the left, Pratyushā. A second authority mentions four consorts to Sūrya; namely, Rājūi, Suvarņā, Suvarchasā and Chhāyā, while a third says that one half, taken vertically, of the body of Sūrya should have the shape of a dark complexioned woman, probably indicating that the sun in spite of his being the god of light, is inseparably wedded to night and its darkness.

The Śilparatna states that on each side of Sūrya there should be a dvārapālaka, named Mandala and Pingala respectively. According to this same authority the material of which the kirīṭa of Sūrya is made should be pushparāpa, or ruby.

In sculpturing the image of Āditya attention has to be paid to the instruction that the nose, the forehead, the chest, the knees, the thighs and the neck should all be raised and prominent; the diameter of the halo should be twice the height of the kirita. If the figure be made so as to be one cubit in height it would be a saumyamūrti, that is, a handsome, gentle figure; if it be of two cubits, it would be productive of wealth; if of three or four cubits, it would bestow happiness and prosperity.

#### THENDY TOOMOGRAPHY

The following is another description of Sūrya based upon the Matsya-purāṇa. According to this authority, the figure of Sūrya should have a fine moustache and should be dressed as men are in North India. Sūrya should have four arms, a lustrous body of red colour covered with a coat. He should be decked with all appropriate ornaments. In the right and left hands he should hold the sunbeams as the bridles and should wear round his waist a girdle named Paṇṇaṇa.\* He should be wearing a garland made up of all kinds of flowers, and should also wear anklets. On the loft of Sūrya there should be the good-looking

<sup>\*</sup> The reading pāniyānga is avidently incorrect, as might be gathered from the following account of Sūrya obtaining the anyaḥŋa or ahyaḥŋa from Vāsuki found in the Bhaushyai-purāṇa. The origin of avyaḥŋa or ahyaṇŋa, the avyaṇḥana of the Pārsis, is given as follows: during each ritu (season) there eame to the Sūrya-maṇḍala one each from among the rishis, dēvatās, nāgas, ganāharvas, apsarasas, yakhās and rākshaasa. In one of these turns Vāsuki, the nāṇa, presented Sūrya with a cord called the avyaṅṇa or ahyaṇŋa which was produced from his body. This cord was composed of gold and had the colour half white and half red. From this time forwards the followers of the Sūrya-cult were required to wear a smillar cord round their loins.

#### ADITVAS AND THE NAVA GRAHAS

figure of Danda, and on the right the dark coloured. figure of Pingala, both dressed in the North Indian fashion and two of the hands of Sūrva should be placed upon the heads of these two figures. Pingala should be shown as carrying in his hands a palm leaf and a stile. When two of the hands of Surva. are not placed upon the heads of Danda and Pingala they should carry a shield and a sula. The device on the banner of Surva is the lion: and the banner should be placed on the left of Sūrva. It is also stated that Rēvanta. Vaina and two Manus, all of whom are understood to be the sons of Surva, should be standing two on each side of Sarva. Or, as he is the lord of the planets, he might be surrounded by the planets.

As we have already seen the Ādityas are twelve in number, and each of them is said to preside over a month of the year. Their names are given variously in various works; and a good many of them agree in naming them in order as Dhātri, Mitra, Aryaman, Rudra, Varuṇa, Sūrya, Bhaga, Vivasvān, Pūshan, Savitri, Tvashṭri, and Vishnu. The image of each of these twelve Ādityas is described in the Viśvakārma-šāstra; and the description in so far as it relates to their hands and the objects to be carried in them, may

#### HINDU ICONOGRAPHY

conveniently be summarised in the form of a table

| No. | Names of the<br>Adityas. | Back Right<br>Hand. | Back Left<br>Hand.   | Front Left<br>Hand. | Front<br>Right<br>Hand. |
|-----|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| 1   | Dhātŗi                   | Lotus gar-          | Kaman-<br>dalu       | Lotus               | Lotus                   |
| 2   | Mitra                    | Soma                | Sula                 | Do                  | Do                      |
| 3   | Aryaman                  | Chakıa              | Kaumō-<br>dakı       | Do.                 | Do.                     |
| 4   | Rudra                    | Akshamala           |                      | Do                  | Do                      |
| 5   | Varuna                   | Chakra              | Pāśa                 | Do.                 | Do.                     |
| 6   | Sűrya                    | Kamandalu           | Aksha-<br>mālā       | Do.                 | Do.                     |
| 7   | Bhaga                    | Śūla                | Chakra               | Do                  | $\mathrm{D}_0$          |
| 8   | Vivasvān                 | Śūla                | Garland              | Do.                 | Do.                     |
| 9   | Püshan                   | Lotus .             | Lotus                | Do.                 | Do                      |
| 10  | Savitrı                  | Gadā                | Chakta               | Do.                 | Do.                     |
| 11  | Tvashtrı                 | Sruk                | Homaja-<br>kalika(?) | Do                  | Do.                     |
| 12  | Vishnu                   | Chakra              | Lotus                | Do.                 | Do.                     |
|     |                          |                     |                      | . '                 |                         |

Of these, Mitra, it is said, should have three eyes; Rudra is considered to be an important Āditya. Pūshan is required to be sculptured beautifully; he is declared to be the destroyer of all sins. Savitṛi is the Āditya who is capable of fulfilling the wishes of his devotees and bestowing

#### PLATE LYXXVII



[To face page HII]

Surya Stone Melchen

#### ADITIVAS AND THE NAVA CRAHAS

boons on them. Of all the Adityas the most lustrous one is Vishuu. It cannot fail to be interesting to note here that the names of some of the Adityas according to the Indian Aryas are the same as those according to Iranian Aryas: the Mitra, Aryaman and Bhaga of the Hindus are identical with the Mithra, Aryaman and Baga or Bagho of the Parsis.

The photographs of some of the images of Surva or the Sun-god may be seen reproduced here on Pls. LXXXVI to XCIV. It may be soon that there are two varieties amone these images, namely, the North Indian and the South Each of these possesses very marked peculiarities which are easy of recognition. The South Indian figures of Surva have, as a rule, their hands lifted up as high as the shoulders, and are made to hold lotus flowers which are only half blossomed: the images have invariably the udarabandha, and their less and feet are always left bare. The North Indian images, on the other hand, have generally their hands at the natural level of the hips or the elbows, and are made to carry fullblown lotuses which rise up to the level of the shoulders, and their foreless have coverings resembling modern socks more or less in appearance and the feet are protected with a pair of footwear

## TINDII ICONOGRAPHY.

resembling boots. The udara-handha is not found in the northern variety of the images of the Sungod but there is a thin cloth or a sort of coat of mail shown as being worn on the body. The South Indian images are as often with the seven horses and their driver Aruna as not: those which belong to the extreme south of South India, to such parts on the Temil districts of the Madres Presidency. do not possess any attendant deities like Danda. Pungala and the goddesses. The images of the Sun-god as found in the Karnātadēśa and the Southern Mahratta country, corresponding roughly to the ancient Chālukva and Hoysala kingdoms. have invariably two goddesses sculptured one on each side of Surva. The common features of both Southern and Northern varieties of Sürva are that the head is in all cases adorned with a kuita surrounded by a circular halo or prabhamandala. and that in several instances the characteristic seven horses and their driver Aruna are not mussing.

The image of Sürya on Pl. LXXXVI appears to be the oldest among those whose illustrations are published here. It belongs to the Paraśurāmēš-vara temple at Gudmallam in the Madras Presidency. It has its hands lifted up to the level of the shoulders, and from the features of the face

#### DIATE LYVYUI



Súrya: Stone: Gudimallam.

(To face page 312 )



[Fig 3) Sürya Marble Rüpnagar Kishangarh Districk, Rayaputana.



ig 2.) Surva Stone Ellota (Taken from Care Temples of India by Forgusson and Burgess)



(Fig. 1) Sürva Bronze Madras Museum

#### PATHADA AVAN STEW CIMA SAVVICIA

and the peculiarities of the modelling in general this image may well be taken to belong to a period anterior to the seventh century A. D. The image whose drawing is reproduced on Pl. LXXXVIII is found in the Siva temple at Malchari near Kavarıpākkam and belongs to the later Pallava period (A. D. 800). Here Sürva may be seen standing upon a flat seat under which are worked out the seven horses and the driver Aruna, Fig. 2, Pl. LXXXVIII is a fine piece of sculpture found in Ellora. In this Sūrva is seen standing within a chariot drawn by the seven borses driven by Aruna. As in the case of all South Indian images of this god the hands of Surva are, in this instance also, lifted up to the level of the shoulders and carry each a lotus flower. On the right and left of Sürva are Ushā. and Pratvusha driving away the darkness before them with their hows and arrows. The chariot of Sūrva, has here two, wheels instead of only one as required by the Sanskrit authorities. This sculpture may be assigned to the eighth century. Of about the same time is the seated figure of Sūrva whose photograph is reproduced on Pl. LXXXIX. In this sculpture Sürva is seated cross-legged in his chariot drawn by seven horses driven Aruna. Around him are to be seen the figures of the goddesses Rājūi, Suvarnā, Suvarchasā and

#### HINDII IOONOGRAPHY

Chhava as also the floures of Danda and Pingala. The photographs reproduced on Pl. XC are interesting and represent the North Indian type of the image of the sun-god. The images of Sūrva illustrated by them wear a oursonely shaped birtemakuta with a flat top, and have the characteristic round face associated with North Indian sculptures. Their hands are placed at the level of the hip and a lotus with a lone stalk is held in each of them the flower itself being at the level of the shoulders. In figs. 1 and 2, the goddesses Rajni and Nikshubha are seen on the extreme right and left of Sürva while nearer him on either side are Danda and Pingala. In fig. 1, the Asvini-devatas with horsetaces are shown seated in small niches specially provided for them, whereas in fig. 2, the figures of Ushā and Pratvushā are seen as if engaged in chasing darkness with their bows and arrows Below these are seen the somewhat damaged figures of the goddesses Rājāi and Nikshubhā; and immediately below the feet of Sürva are worked out the seven horses of the Sun-god's chariot. The unages of Sarya in figs. 1 and 2 on this plate have a broad belt round their waist which is perhaps the avyanga or ahyanga mentioned in the Bharishyat-purana Fig. 3 contains the central image of Sarya and surrounding it are



Scated Surya Stone . Chitorgarh Marwar,

[To face page 314.]



(Fig. 3.)



Rajputána Musoum.



Sürya Stone . Haven, Dharwar District.

#### ADITVAS AND THE NAVA CRAUAS

the images of Danda and Prigala and the horse-faced Asvini-devatās, as also Ushā and Pratvusha, the latter are as usual chasing away darkness with their hows and arrows and are sculptured near the kantimandala of Sarva. body of Sürva is shown as covered with a thin fabric through which the body of Sūrva is clearly visible. The alwaitag in this figure is not a broad band but a narrow helt encueling the wast. three figures on this plate are seen wearing socks and boots. The photographs reproduced on Pls. XCI. and XCII are of Sarva of the South Indian variety belonging to the Chalukya-Hoysala country. The hands of Surva in these cases are lifted up to the level of the shoulders and are found to carry half-blown lotuses. There are the udara-haudha and the ahuanga, but no sort of footwear. In Pl. XCI the goddesses Raini and Nikshubha are worked out as standing one on each side of Surva, with a chamara in their hands. In Pl XCII the coddesses Ushā and Pratvushā are, as usual, driving away darkness with bows and arrows. Besides these, a number of small figures are carved probably to represent Danda and Pingala and others. On the top-most tier of the sculpture stand five figures resembling boys; these are perhaps the rishis Sanaka and others. In the tier below this first one

# HINDH ICONOGRAPHY.

are a set of musicians playing upon different musical instruments. In Pls. XCI and XCII are the seven horses, but in the latter alone is the figure of Aruna shown. Fig. 1. Pl. XCIII and fies. 1 and 2 on Pl. XCIV also belong to the South Indian variety of Sürva and to the Tamil country. In these the absence of the attendant derties may be noticed : these images, excepting fig. 1, Pl. XCIV, wear udara-baudha and ahuanga; the figures of the seven horses carved below the seat of Surva are not seen in the remaining images. Fig. 1. DI LXXXVIII is the reproduction of the photograph of a bronze statuette of Sūrva preserved in the Madras Museum. In this, Surva is seen scated upon a chariot having a single wheel drawn by seven horses and driven by Aruna. This figure is encircled by a prabhavali. The goddesses Raini waving a chamara and Nikshubba with what appears to be an umbrella are seen standing on either side of Surva. Fig. 2 on the same plate is a piece of sculpture belonging to the modern Bombay school. It is carved in marble. Sürva is here shown with four bands carrying a lotus each in the back hands and the akshamālā and the kamandalu in the front ones, and seated upon a chariot drawn by seven horses driven by Aruna. Fig. 2, Pl. XCIII belongs to the North Indian



Surya: Stone: Nuggehalli.



Rapputana Museum ompare this with the Fig. on Pl. XL of V.A.Smith's Hist. of Fine Arts.



## PLATE XCIV.



rig 2.) Surya Stone:



(Fig. 1.) Sürya-Náráyana : Stone Bölür



Tousum of a Súrya Temple: Stone: Junaganh Museum. (To face page 117)

#### ADITYAS AND THE NAVA GRADAS

variety: the figure of Surva has a face belonging to the van type. Strangely enough it is seen holding the hands as high as its shoulders and the lotuses carried in them are at the higher level than the shoulders. Near the legs of the mage of Surva are those of Danda and Pineala and the goddesses Raiñi and Nikshubha and one other between the less of Sarva: it is difficult to sav whom this figure is meant to represent. Fig. 1. Pl. XCIV belongs to the Hovsala country : the image of Surva has in this instance four hands, in the front two of which are the lotuses and the back ones are seen carrying the chakra and the kaikha-The seven horses and Aruna are sculptured below the foot of Surva. Pl. XCV represents the torana or gateway of a Surva temple. On the columns and the archway of this torana are sculptured the figures of eleven Adityas, which together with the one in the central shrine make up the usual number of twelve Adıtvas. Some of the Adıtvas have two. others four goddesses attending upon them; each one is enshrined in a small fanc and are seen carrying lotuses in their hands. All except the central figure on the archway are standing; the central figure is seated in a chariot to which are voked the seven horses characteristic of Surva. In the niches below the two Adıtvas on either side of

#### TUNDE ICONOGRAPHY.

the central one are some figures whose significance is not known.

#### THE EIGHT OTHER GRAHAS.

In Hindu astronomy as well as astrology, the sun, the moon, the five planets —Mercuty, Venus, Mars, Jupiter and Saturn, and also the ascending and the descending nodes of the moon, called Rahu and Kétu, constitute the well known nava-grahas or nine grahas. It has been stated that all these are worshipped in certain Hindu temples, where there are special unages installed in representation of them. The sun is the chief of the grahas, and the description of the sun-god and of his images has therefore been given first in some fulness. The other eight grahas are now taken up for consideration.

Chandra or the moon is also known as Sona.

Chandra or the moon is also known as Sona.

His figure according to the Amsumadokadagama may be represented either as standing or sitting. In the latter case, the seat, upon which he is to sit, should be a simhāsana. The colour of Chandra should be perfectly white and his head should be surrounded by a halo or prabhānandala. He should also be adorned with various ornaments and a garland composed of all sorts of flowers, and

## ADITYAS AND THE NAVA-GRAHAS

should be clothed in white garments. He should have two hands, each of which should hold a white water-lily (kumuda). On his chest there should be shown a golden uainonavita and his countenance should be beautiful and possess a peaceful look. The Silvaratna requires that the figure of Chandra should be shown as seated in a chariot drawn by ten horses, that this derty should hold a gada in the right hand and that the left should be held in the marada nose. The Matsua-nurāna agrees with the Kilparatna in stating that Chandra should he seated in a chariot to which ten horses are voked, and adds that on the right and left of Chandra there should be the goddesses Kanti and Sobba, and that the hon banner of this god should also be placed on his left. The Purra-Laranagama gives the name of the only goddess, who is to be by the side of Chandra as Röhini

Different authorities give different descriptions of the figure of Bhauma. Some say that it should be seated upon a goat, some upon a wishinsana, and some again in a golden chariot drawn by eight horses. The colour of the image of this planetary deity should be red like the fire, it should have four arms; one of the right hands should be in the abhaya or the warada pose, while the other should carry the

## TINDII ICONOGRAPHY.

weapon śaktı. In the left hands, the gadā and the śūla should be held. It should be adorned with garlands of red colour, and should be clothed in red garments.

Budha is sometimes known as Grahapati and is said to be the son of Chandra. Budhe or Mer-His image should be seated upon curv. a lion and should be adorned with garlands of vellow flowers and ornaments of gold The colour of the body of Budha should be the vellow of the karnskara flower and that of his garments should be also vellow. Budha should have four arms; one of the right hands should be in the varada pose, and the other three hands should carry the weapons known as khadaa. I.hētaka and gadā. The Vishnudharmottara. however, states that the image of Budha should resemble that of Vishnu and be seated in a chariot resembline that of Bhanna.

Brithaspati or Jupiter and with four arms, one of the hands should be in the varada pose and the remaining three hands should carry the hamandahn, the akshamalla, and a danda. The colour of Brihaspati is golden yellow. According to the Vishanudharmottara, however, Brihaspati should

The two planetary deities Brihaspati and

## ADITVAS AND THE NAVA GRADAGE

have only two arms, and in his two hands he should carry a pustaka and the akshamālā. He should be adorned with all suitable ornaments and also clothed in vellow garments. The same authority says that Sukra, the son of Bhṛigu, should be of white complexion, should have only two arms, in his two hands he should carry a nidhi (treasure?) and a pustaka (book), and should be scated in a silver chariot drawn by eight horses. The colour of his clothings also should be white.

The complexion of Sanaischara and also the colour of his garments should be Sanaischara or black He should be small in stature, and somewhat lame in one

leg He should have two arms; in the right hand he should hold a danda, and the left should be in the varada pose. This is according to the Amsu-madbhalanama; but the Vishqualharmottara requires that there should be the danda in the one hand and the akshamala in the other. The former authority prescribes the padma-pitha as the seat appropriate for Sanaischara, while the latter prescribes an iron charot drawn by eight horses.

The figure of Rāhu should, according to the Silparatna, be seated upon a simhāsana, while according to the Vishnudharmöttara, a silver chariot drawn by

### HINDU TOONOGRAPHY

eight horses has to be his seat. According to the first of these authorities, Rāhu should possess four arms, one of his hands should be in the ranada pose and the remaining three should carry the khadga, khētaka and šūla. But according to the econd authority, Rāhu should have only two hands, in the right of which there should be a book and a woollen blanket while the left hand should carry nothing at all

Kētu is to be of dark colour and should have

two arms, one of his hands is to be
in the abhaya pose and the other
should carry a gadā. He should be mounted upon
a lite. The Višvakarma-Šulpa states that Kētu
should resemble. Bhauma in all respects, but that
his chariot should be drawn by ten horses.

The  $R\bar{u}pama\eta dana$  gives a summary of the description of the colours, weapons and emblems and vehicles and seats of the nine  $\sigma ahas$ , which may be tabularly presented thus -

| Name of the desty. | Colour | Weaps  | ons stc | Seat and<br>Vehicle        | emarks, |
|--------------------|--------|--------|---------|----------------------------|---------|
| Súrva              | White  | Padma  | Padma   | Charlot with               |         |
| Soun               | Do     | Kumuda | Kumuda  | Charlot with<br>ten horses |         |

## PLATE YOU











ADITYAS AND THE MANA CRAHAC

| Name of<br>the deity. | Colour.          | Weapons etc.                                                                                                           |            |                              | į į                            |
|-----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------|
|                       |                  | Right band.                                                                                                            | Left hand, | Sest and<br>Vehicle          | Berna                          |
| Bhauma                | Red              | Danda                                                                                                                  | Kamandalu  | A goat                       | æ                              |
| Budha                 | Yellow           | Hands in                                                                                                               | ogs-mudrå  | Sarpásana                    | w pe                           |
| Guru                  | Do.              | Akshamālā                                                                                                              | Kamandalu  | Hames                        | dorn                           |
| Sukra                 | White            | Do                                                                                                                     | Do         | A frog                       | be a                           |
| Śani                  | Black            | Danda                                                                                                                  | Do         |                              | ould                           |
| Rāhu                  | Smoke-<br>colour |                                                                                                                        |            | A sacrificial<br>pit (kunda) | deities should be adorned with |
| Kètu                  | Do .             | Arms folded as in the The lower por-<br>añjali attitude tion of the<br>body of Rahu<br>should be<br>that of a<br>snake |            |                              | e nine                         |

Pl. XCVI contains the reproductions of the photographs of the bronze images of the Navagrahas to be found in the Sürya temple at Süryanärköyil in the Tanjore district. The central shrine of this temple, which faces the west, is dedicated to Sürya, the sun-god: near the image of the Sun-god are also placed those of Viśwśwara and his consort Viśśläkshi. The figure of Brihaspati is set up in front of the central and those of the other grahas in small shrines constructed round the central shrine.

# DEVI.

OD, according to Hindu philosophy and theology, may be viewed as being either with or without attributes, that is, as saguna or nirguna. In the former case God is spoken of as He or She, and in the latter case as It. In the saguna form of worship, which is prescribed for all common people, the Vaishnavas worship him as Vishnu and the Saivas as Siva. Those Hundus who worship the Supreme derty exclusively as a female principle are called Saktas. The classification of Hindu worshippers into Vaishnavas and Saivas on the one hand and Śāktas on the other is not, however, exclusively rigid or inviolable, in as much as Vaishnavas and Saivas also worship the Devi in the form of Lakshmi and Parvati, although the supreme place of honour is reserved for the male Deva, that is, tor Vishnu or Siva as the case may be. Here the Devi comes only next to the Deva. But the Saktas make the Devi supreme deity and assert

## HINDU ICONOGRAPHY

that without the co-operation of this goddess the absolute Brahman of itself can achieve nothing. This Sakti may be conceived to be the personification of universal energy in the abstract vacidas in the magrogosm on well on in the misse. The discovery and development of Sakti or psychic energy in man is the aim of the Mantra-tastras. The Sakti which resides in mon and the development of which is one of the aims of the Yoga-śastra, is called the Kundalıni Śakti The place where it resides is called the Muladhara. and is understood to be at the lower extremity of the spinal cord By a successful development and working of this Sakti at the Mūlādhūra even the attainment of malsha or the liberation of the soul is believed to become possible. In the ordinary condition the Kundalini Sahti is latent and sleeps quitely at the Muladhara. The voste aspirant may first awaken the sleeping faculty in two ways, that is, either by means of the prananama or by means of mantras. Of these the former process consists in the regulation and the holding of the breath for certain definite periods of time. This is the course advocated in works on the Yoga fastra. The second process requires the aspirant to be initiated in certain mantras or incantations which he has to repeat a fixed number

### DWW

of times at certain hours of the day, keeping all the while before his mental vision the image of the deity associated with the mantra. When thus roused up, the Kundalini ascends from the Muladhāra to the next higher centre the Svādhishthāna . thence to the centres Manuuira and Anahata in the latter of which this psychic šakti is transform. ed into sound then to the centre Vituddhi where it becomes satture, and then at last to the centra Ana where the saku becomes manifest in the form of a flash of light. By repeatedly practising the process of holding the breath and controlling it, as laid down in the Yaga śastras, one may be enabled to enjoy this divine light, pernetually, and thus he in union with Divinity itself. The practice of holding the breath and controlling it for the purpose of rousing the Kundalim kakti possibly brings into active play some latent power residing in the several parts of the spinal cord of the human being, which has not been as vet examined by Western Science

The effects produced in each of the six centres mentioned above are often depicted diagramatically, and the diagrams may convey to the initiates some concrete idea of the internal psychic results attained by the practice of yōgic breath control and mental concentration. These diagrams

### TINDU TOONOODADHY

are called by the names of Chakras and Yantras. A chaken is defined in the Tantras as a figure consisting of angles and petal-like parts : that which consists of angles alone is called a nantra. uantras generally consist of triangles cutting each other or straight lines crossing each other so as to avoduce a number of rectangular spaces and terminating in trident-like projections. Certain letters called bunksharas or seed-letters are associated with these chalias and nantras, and are written down invariably in specified parts thereof. The bunksharas may be unaggied to be something like code words, whose significance is known only to the initiates. The worship of uantias is common throughout India, perhaps the most unportant of these yantras is the Śrichakra. It generally consists of forty-three triangles interestingly arranged in a plane and may also be produced in three other different forms called Meru. Kailasa and Bhū The Mēru is the same as the plane Śrichakra in plan, but the various triangles, surrounding the innermost one, are piled one over another in different planes so that the whole becomes shaped into the form of a pyramid. The topmost laver of the Mēru contains a circle called the bindu. If associated with the eight matrika desties the Mêru becomes the Kaslasa : and with the



Srichakara ()n metal Pleti Sringari Matha

Vasinī deities it becomes the Bhū. The Śruts or Vēdic revelation itself supports the worship of yantras (vide, Taitt. Āran.). The drawing of the famous yantra known as the Śrīchakra is given herein: the lettering of the spaces is also shown in the photograph reproduced below; with an ordinary reading lens, the letters of the Dēvanāgari alphabet may be seen engraved in various parts on this mystic figure." This and other yantras are generally engraved on some inetallic plate, preferably one of gold; silver and copper also are of ten enough employed. The Śrīchakra engraved on metallic plates is an object of worship. In South Indian temples of the medieval and later periods,

The belief in the mystic potency of the interlacing triangle and other geometrical figures, does not belong acclusively to the Hindus The interlacing triangle, which is known to the Freemason under the name of Apla, once contained abalistic characters in each of its spaces and was considered to represent either the design of Solomon's seal or the Shield of David. By some strange and occult process of reasoning it was abelieved to be a security against wounds, to serve as a stinguisher of fires and to possess other marvellous properties. The interlacing triangle, or the postangle, with the letter G placed in the courte forms pewed of the Matk-Mason; and the same, with an Egyptian Tau in the middle space and with a tail-devouring snake encircling the whole, coostitutes the seal of Modern Theosophical Societies.

### HINDU ICONOGRAPHY

there are shrines called by the name of  $\hat{S}akti-pikh\bar{a}$ -layas, in which there is a pitha or smaller after very much resembling the common balt-pitha whereon the oblations of formal worship are usually offered in temples. It is said that these pithas associated with the  $\hat{S}akti-pithalayas$  contain inside them the plate on which the  $\hat{S}richakra$  is engraved. Regular pija is offered to the  $\hat{S}akti-pitha$  at least twice a day. In as much as this is thus an object of worship, it has been treated in this work as an icon.

The other yautras are engraved upon thin gold, silver or copper plates, which are rolled into a cylinder and then put into a golden or other netallic case so that they may be worn on the body of person with a view to avoid disease, possession by devils, and other such evils, which, it is supposed, they have the power to ward off. Occasional worship is also offered to this case containing the magical yautra, and the wearer's faith in its officacy may well effect cures in many cases.

The goddess Dēvi is worshipped in many forms. She is variously named sometimes according to her imagined age; thus, when she is worshipped as an year old baby, she is known by the name of Sandhyā; if she is conceived to be two years

old, she is called Sarasvati: if of seven years of age. Chandikā : if of eight years of age. Sāmbhayi : if of nine years of age. Durga or Bala, of ten years of age. Gauri : of thirteen. Mahālakshmi : and of sixteen. Lalita Sometimes she is named in recognition of one or other of her heroic achievements: for instance, she is called Mahishasuramarddani in consequence of her having destroyed the Mahishasura. There are special forms of images corresponding to these various ways of conceiving the goddess Davi. In the Davimahat. mua found in the Markandeua-vurana, the Dēvī herself is made to say "In the Vaivasvatamanyantara, at the end of the Dyapara-vuga and the beginning of the Kalı-vuga, a new set of asuras called by the names Sumbha and Nisumbba, would be born; and then I shall also be born as Nanda to the cow-herd Nanda-gopāla. and shall take up the Vindhya mountain as my abode. Thereafter, at the end of the Dyaparavuga. I shall kill the asuras born in the family of Viprachitta and eat them up; then my teeth, hair, body and weapons will all become red with their blood and for that reason they will call me in the world as Rakta-Chāmunda. Then there would occur a famine of a hundred years' duration in the world, when there would not be available in it

### TINDU ICONOGRAPHY

even a drop of water. In response to the pravers of the Munis I shall at that time come out of the body of Paryati with a hundred eves : and then neople would call me by the name of Satakshi. In the fortieth unga of the Vaivasvata-manvantara I shall protect all the beings in the world with such vegetables as are necessary for the maintenance of life and relieve them from the famine. People would then call me Śākamhhari. In this form of mine I shall kill an asura named Durgama. and shall thenceforth be known as Durgadevi. I shall then proceed to the Himalayas and assume the terrific form of Bhima There will then appear an asura by name Aruna, and in the sixtieth suga I shall, with the aid of a swarm of wasne (bhramaras), attack hun and kill hun. I shall for this reason, be called Bhramari" In this way the Markandena-purana gives the clue to some of the names of Devi, indicating that they often depend upon the achievements that are attributed to her

Regarding the supremacy of Dēvi as a deity and her position as the source of all divine as well as cosmic evolution, it is worth quoting from the same authority. It is said in the Markandiya-purāṇa—"The Gupta-rūpi Dēvi, that is, the Dēvi who is unmanifested, takes the three forms of Lakshini, Mahākāli and Sarasvati, representing the

# DEVI. Rājasa, the Sāttvika and the Tāmasa attributes or

aunas of prakrits. She is also known in various other ways: for instance, at the time of srishti or creation, she is Mahākāli exercising control over Brahma and bringing the world into evistence: at the time of the pralaua or universal destruction, she is Mahamari, as giver of wealth and prosperity she is Lakshmi and as destroyer of wealth and prosperity Alakshmi or Jveshthadevi." .... "During the time of creation, she assumes the form of a dark coloured woman under various names such as Vahamava Mahakalt Mahāmāri, Kshudhā, Trishā, Nidra, Trishna, Ekavīrā, Kālarātri and Duratvavā. In obedience to the command of the supreme goddess Mahalakshmi, she divides herself into two portions, a male portion known by the names of Nilakantha. Raktabāhu, Śvētānga, Chandraśēkhara, Rudra, Śańkara, Sthanu, and Trilochana, and a female nortion of white colour known as Vidva. Bhasha. Syara, Akahara, and Kāmadhēnu, Similarly, the Sattva form of moon-like splendour, possessed of akshamala, ankusa, vina and pustaka, is also generated by Mahālakshmi, the supreme goddess; this aspect of the goddess is known by the names of Mahāvidyā, Mahāvāni, Bhāratī, Vāk. Sarasvatī, Ārvā, Brāhmi, Kāmadhēnu, Vēdagarbhā, Dhi and

### HINDU ICONOGRAPHY

Tavari She also gives rise to a male and a female form by the command of the supreme Davi , the male form produced out of this aspect of the goddess is the black coloured desty known as Vishnu. Krishna, Hrishikośa Vasudeva and Janarddana: and the female is the fair coloured goddess known as Umā, Gauri, Sati Chandi, Sundari, Subhagā, and Siva. The Raissa form of the supreme Mahālakshmi is supply called Lakshnii Sho carries a matulunga (pomegranate) fruit, the gada. the natra (vessel) and the Llietaka, and has a chiling or mark consisting of the male and female signs (Lings). Hers is the colour of molten gold She has also divided herself into male and female parts, the former is known as Hiranyaearbba. Brahman, Vidhi, Virincha and Dhata and the latter is called Śrī. Padmā, Kamalā, and Lakshmī. And the mother of the universe. Mahālakshmi, ordered Brahman to take Sarasvati as his consort. great Brahmanda was born by their union. Rudra. that is, Siva married Gauri, and they both broke open the 'egg of gold'. Lakshini became herself the consort of Vishing and they both afforded protection to the universe From Māvā the whole lot of created beings came into existence." Thus, according to the Decemahatmya, all the gods and goddesses mentioned above are but manifestations

of the one single Supreme Being Mahālakshmi and should not be understood to be separate individual deities."

The evolution of the various cosmic gods and goddesses from the supreme Goddess Mahālakshmi, as given in the Dēvīmāhātmya of the Mārkandēya-purāna, is shown below in a tabular form:—

|                  | The Supreme Mah  | alakshmi.                     |
|------------------|------------------|-------------------------------|
| Sattva gunatmika | Rajasa gunatmıl  | a Tamasa-gunatmika            |
| = Sarasvatı.     | = Lakshm:        | = Mahakali.                   |
|                  |                  |                               |
| Gauri, Vishnu md | Lakahmi, Hiranyi | igarbha md. Sarasyatı. Budra. |
| 1                | må               |                               |

It may be seen from the above table that all the manifestations of divine power are here conceived to flow from Mahālakshmī, who is looked upon in the Mārkandēju-purāņa as the Supreme source of all power. This Dēvi is indeed at the basis of the worship of Śakti; and hence, as proceeding out of the supreme Dēvi, all the minor Dēvis are described in this chapter irrespective of whether they belong to the Śaiva or the Vaishnava cult. They are, however, for the purposes of description, grouped according to the cult to which they belong, as certain convenience is gained by so doing.

### THE TOWNOOD APRIL

It was pointed out already that Devi is wor-

General features of the images of the Devi. shipped independently as the Supreme Deity under the name of Sakti in Saktism, and that she is

also worshipped in association with Siva in Salvism and Vishnu in Vaishnavism. It has to be noted. however, that Saktusm is often considered to be more akin to Saivism than to Vaishnavism. Hence the characteristics of the Devi as an independent goddess and her Puranic associations may be noticed to have somewhat marked relations to the cult of Siva-worship, and the study of Devi-icons confirms this view. The ordinary or common form of the mage of the Devi as the consort of Siva is given in the Uttara-kāmikāgama. There it is described as having four arms and three eyes and a pacific countenance. It should wear on the head a karanda-makuta and be clad in silk garments. In two of the hands the vaka and the anluka should be carried, while the remaining two are to be held in the varada and the abhaya poses.

If the image of the Dēvi is such as is made to stand by the side of the image of her consort, then it generally has only two hands; one of these is made to hold a lotus or is kept in the kataka pose, evidently to have a fresh natural flower put in every day, instead of having to carry metallic or

stone representation of the same; the other hand is allowed to hang down freely by the side. This kind of goddess should have only two eyes and be of golden colour and handsome in appearance. Even when the Dēvi is not made to stand by the side of her consort, she may sometimes be given only two hands, one of which may be made to carry a parrot or a mirror and the other a blue-lily; or, she may be made to hold a śūla and a pāśa, or any other weapons which please the fancy of the artist.

The Dēvi may also be sculptured with six arms; then she should be wielding in four of her hands the pāśa, aṅkuśa, śaṅkha and chakra and the remaining hands should be in the varada and abhaya poses. Sometimes she may be given even as many as ten hands in this case she should be represented with five faces having terrific look and with side tusks. Her hands should carry the same weapons which Siva does when he is given ten hands. She should have the same āsana as śiva.

Again, the Dēvi is sometimes sculptured as embracing Siva or as sitting on the same or a different seat near Siva. In the former case she is seated on the lap of Siva. In the latter case, one of her legs, either the right or the left, should

### HINDL ICONOCDADDA

be folded and made to rest upon the seat, and the other should be left hanging down. Since it is said that either of the two legs might be folded and made to rest upon the seat, it is clear that the goddess may be seated on the right or the left of dime.

Whether the image of the Devi happens to be an independent figure or in association with the image of Śiva—in either of these cases, the body of the goddess may have two bends and be of the dvibhahga variety or it may be perfectly erect and be of the samabhahga variety. When by the side of her lord Śiva, the Devi is known by the names of Manönmani or Gauri. If Śiva is conceived as Sadāśiva, the Devi associated with him is Manönmani: and she happens to be Gauri, when she is associated with Naṭarāja and other mūrtis of Śiva. There is, however, not the least difference in the sculpturing of these two differently named forms of the goddess. She might be shown as being black, white or red according to the taste of the artist.

The Suprabhēdāgama says that the image of the Dēvi should have large and prominent breasts, and that it should be adorned with all ornaments. The standing figure of the Dēvi with only one pair of arms is, according to the Pēva-kāraṇāgama, known by the name of Bhavām also.



(Fig. 1) Durga Wood Onskkur



Durga Stone Mahahalipuram

We may now take into consideration some of the special forms of the Dēvi, as associated directly or indirectly with the cult of Śiva. The Śaiva and the Śakta forms of the Dēvi are in fact the most numerous; and it is the latter of these forms that are indirectly associated with Śaivism largely

The goddess Dures may have four eight or more hands, should have three eyes and be of dark complexion. She should have a handsome look with a well developed bust, stout thighs and big hip and he clad in vellow garments. The head should be adorned with a karanda-makuta, and the body decked with all ornaments. The front right hand should be in the abhava pose, and the back one should carry the chakra. The front left hand should be in the kataka pose and the back one should carry the śankha. The image of Durga should be made to stand erect upon a vadmāsana. (See Pl. C.), or on the head of a buffalo, or be seated on the back of a lion. Her breasts should be bound with a snake, and a red bodice should cover the upper portion of her body. The Suprabhēdāgama calls her 'the dear younger sister of Vishnu', and informs us that she came out of

### HINDE ICONOGRAPHY

the Ādiśaktı According to this work she may have either eight or four hands; and when she has eight hands, they have to carry the śańkha, chakra, śūla, dhanus, baṇa, khadga, khēṭaka, and nāśa. (See Pis. XCIX and CI).

No less than nine different forms of Durga are mentioned in the Agamas, namely.

1. Nilakanthi

6 Agni-Durgă 7 Jaya-Durgă

Kshōmankari
 Harasiddhi

Wilskanthi.

7. Jaya-Durga 8. Vundhvavāsi-Durgā

4. Rudrāmša-Durgā

5. Vana-Durgā

9. Ripumāti-Durgā

To the above must also be added the group of nine figures of Durgā called the Nava-Durgās.

Of the nine forms of Durgā mentioned above Nilakanthi is described as the

bestower of wealth and happiness on her devotees and is to be shown as carrying in three out of her four hands the tristiala, the  $kh\bar{\epsilon}taka$  and a drinking vessel, while the remaining hand is required to be kept in the rarada pose.

Kshāmankarı, the goddess capable of giving health, should keep one of her hands in the varada pose and the remaining three should be shown as carrying the trisūla, the padma and a drinking vessel.



Dunga: Stone; Mahabahpuram.



Durga panel in the rock-out temple of Varakasvamus in Mahabalipuram.

#### DEW

Harasiddhi is the goddess who confers attainment of the desired ends to her
votaries; she should carry in her
hands the damaru, the kamandalu, the khadga
and a drinking vessel.

Rudrāmśa-Durgā is described as having two eyes and a dark coloured body and is draped in red garments. Her head should be covered with golden ornaments set with rubies. She should carry in her hands the śūla, the khadga, the śańkha and the chakra. Her vehicle is said to be the lion; on either side of this goddess should be the sun and the moon.

Vana-Durgā should have eight hands in seven of which should be held the sankha, chakra, khadaa, khētaka, bāṇa, dhanus and sūla, the remaining hand being held in the tarjam pose. The complexion of thus aspect of Durgā is grass green.

Agni-Durga has also eight hands, six of which hold the chakra, khadga, khētaka, bāna, pāśa, and ankuśa; of the remaining two hands one is held in the varada pose and the other in the tarjani pose. She has three eyes and her complexion is as brilliant as the

### HINDU ICONOGRAPHY

lightning. On her crown is tied the crescent moon; she is riding a lion and has a terrific look. On the right and left of this goddess there should be standing in a reverential attitude two celestial damsels holding each a sword and a shield.

Jaya-Durgā should have three eyes and four arms in which she should be shown as carrying the \$ainkha\$, the chakra\$, the khadga and the trisula. The colour of this form of Durgā is black. The crescent moon adorns the crown of this goddess also; the vehicle of Jaya-Durgā is a lion; her lustre is saud to spread throughout the three worlds. This form of Durgā should be worshipped by those who desire to attain siddh.

Vindhyavāsi-Durgā of complexion bright as

windhyavani a golden lotus, should have three eyes and four arms. Two out of her four hands should carry the śańkha and the chakra, while the remaining two are to be held in the varada and the abhaya poses respectively. She should be adorned with the crescent moon, the hara, angadas, kundalas and other ornaments. Surrounding her should be seen standing Indra and other gods praising her. The hon, her vehicle, should also be standing near her.



(Fig. 1.) Katyšyani or Mahishāsuramarddani Stone . Madras Museum



(Fig 2) Durga: Stone. Conjecuaram.



Katysyani or Mahishivuramarddani . Slone . Gangaikondaśolapuram. [To lace page 346 ]

#### DEST

Rinumari-Durga is of red complexion and with a terrific look. In one hand she Rinumari. Durge carries the trisula, while the other is held in the tariani nose. If her mantra is repested ten thousand times, all the while concentrating the mind on her as being placed in the Sūrya-himba (the disc of the sun), she is believed to effect the destruction of enemies and their followers

Mahishasura merddani

The goddess Durga, as Mahishasura-marddani. should have ten hands, according to the Sulparatna, which describes her further as having three eyes:

she should wear on her head a jata-makuta and in it there should be the chandra-kala or the digit of the moon. The colour of her body should be like that of the atasi flower, and the eves should resemble the nilotpala or the blue lily; she should have high breasts and a thin waist and there should be three bends in her body (of the tribhanga variety). In her right hands she should carry the triśūla, khadaa, śaktyāyudha, chakra, and a stringed bow; and in the left hands the pasa, ankuśa, khētaka, paraśu, and a bell. At her feet should lie a buffalo with its head out off and with blood gushing from its neck. From within this neck should be visible the half emerged real asura bound down by the naga-vasa of the Devi. The

### THADE COMOGRAPHY

asura should be made to carry a sword and a shield, although the Dövi has already plunged her tristila into his neck and he is bleeding profusely. He should have a terrific look with knitted eye-brows. The right leg of the Dövi should be placed on the back of her lion and her left leg should touch the buffalo-body of Mahishāsura. (See Pis. CII and CIII.)

The Vishnudharmöttara as anoted in the Vāchaspatua, describes Mahishāsura-marddanī under the name of Chandika thus -This Devi has the complexion of gold and is a very handsome vouthful woman in an angry mood, sitting on the back of a hon. She has twenty hands, the right ones carry respectively the śūla, khadga, śankha. chakra, bāna, śakti, varra, abhaya, damaru and an umbrelia: while the left ones are seen to hold the nāna-vāša, khētaka, varašu, ankuša, dhanus, ahanta dhvara, gada, a mirror and the muduura The buffalo-part of the asura is lying decapitated with the real asura proceeding from out of the neck His eves, hair and brows are red and he vomits blood from his mouth. The lion of the Devi mauls him and the Devi herself thrusts the triśūla into his neck. The asura, who is bound down by the naga-paśa, carries a sword and a shield. (See Pls. CIV and CV.)



Kātyāyanī oz Mahishāsuramarddanī : Stone . Ellora.

## PLATE CY.



Katyayani or Madishasuramarddadi. Soone stanagaupumm

Katvavani is described as a coddess having ten arms and partaking of the Katvavanı nature of the three gods Brahma Vishon and Siva. She wears on her head the jata. hhāra in which is tucked up the crescent moon. Her face regembles in splendour the full moon and the colour of her body is that of the atasi flower. She has very pretty eyes and an appearance disclosing the freshness of the youth which has just come upon her, and is decked with all ornaments. Her breasts are large and prominent and she stands with three bends in her body (tribhanga). She is represented as killing Mahishasura, bearing in her right hands the triśūla, khadaa, bāna, chakra kaktuāuudha, and in the left ones, khētaka, pāśa, ankuśa, ghantā and paraśu.\* Below is the headless trunk of the buffalo-bodied asura from whose neck his human form is made to emerge with a sword and a shield in his hands. His chest is pierced by the trisula of the Devi. The rest of the description of this asura here agrees closely with that of Mahishasura as given under Mahisha. sura-marddani.

<sup>\*</sup> In another description two more articles, the purpapatra and chamara are mentioned as held in the hands in addition to those already mentioned, but the number of hands are, however, said to be only ten.

## HINDU ICONOGRAPHY.

The following account of the destruction of Mahishāsura is given in the Varaha-vurāna: -Vaishpavi, the Sakti of Vishnu, was making tapas on the Mandara mountain. On one occasion, her mind lost its concentration, and in consequence several handsome looking females were born out of They began to attend upon the Davi : and thus, looked after by these damsels, she began to continue her susterities Narada, who happened to go that way, saw her resplendent beauty, and told Mahishāsura of the existence of a real paragon of beauty on the Mandara mountain. Seized by the madness of possessing her, the asura prepared himself to capture her and marry her. As a preliminary step he sent a messenger to the Devi to relate to her his greatness and prowess and to ask her to accept him as her consort. This messenger narrated to her the origin and history of Mahishasura thus -When the rishi Sindhudvipa, son of Supāršva, was practising penance in Mahishmati, a girl named Mahishmati, a daughter of Viprachitti, came with her friends to the Mandara-parvata on a pleasure excursion. There they came upon a beautiful abode of a rishi which she wanted to take possession of. To drive away the then occupant of the akrama, they all took the shape of she-buffaloes and threatened to

gore the rishi who was doing penance. The rishi perceived by means of his mental vision the truth of the situation and cursed that these girls should all become real mahishis or she-huffaloes As soon as they heard the curse, they began to realise the formidable nature of the offence they had committed and began to revent. The rishi also became cooled down somewhat, and promised them that their buffalo nature would disappear from them as soon as a buffalo-son was born to Mahishmati After some years had passed by. Mahishmati was grazing on the banks of the Narmada. The rish: Sindhudyina, who had also gone there, met a celestial nymph named Indumati and fell in love with her. As he was not able to approach her, his seed fell in the river Narmada. and it was swallowed with the water of the river by Mahishmati who took then her drink from the Narmada. This seed grew in the womb of Mahishmati, and in time Mahishasura was born. In addition to giving this description of the origin of Mahishasura, his messenger praised also the intelligence and valour of his master. On hearing this, Jaya, one of the attendants of the Devi, replied by saving that none of the women on the Mandara mountain was going to get married, and that therefore he might depart in peace. He left

## TINDU ICONOGRAPHY.

accordingly. After the departure of the messenger Nārada appeared before the Dēvi, and informed her that Mahishāsura, having defeated all the gods, was going to her to carry her away by force. Very soon, the asura, as stated by Nārada, came with a large army to attack the Dēvi, she with her female attendants met him and his army in battle and completely destroyed all of them.

A different version of the destruction of Mahishāsura is given in the Vāmana-purāna. Pulastya addressing Narada savs-"The gods. having been defeated by Mahishasura, forsook their abodus and hastened, with Brahma at their head. to implore the protection of Vishnu. Sankara was also present there, and, when the gods finished relating their grievances. Vishnu, and at his command, Brahmā, Śańkara and all the gods so emitted flames of anger from their eves and countenances that a mountain of effulgence was formed. From this mountain came forth Katvavani. resplendent as a thousand suns, with three eyes. with hair black as night and with eighteen arms. To her Śiva gave a trident, Vishnu a disc. Varuna a conch. Agni a dart, Yama an iron rod, Vävu a bow, Surva a quiver and arrows. Indra a thunderbolt, Kubera a mace, Brahma a rosary and a water. pot. Kāla a sword and shield. Viávakarnia a

battle-axe and other woapons. Himayan a lion. and other gods various areas and ornaments. Being thus armed and adorned by all the gods. Katvavani proceeded to the Vindhya mountain. There two asuras. Chanda and Munda, saw her, and immedistely bastened to their king, and informed him that a most lovely goddess had singly fixed her abode on the Vindhya mountain. On hearing the high encomiums which Chanda and Munda bestowed on the beauty of this goddess. Mahishasura determined to obtain possession of her and ordered his army to be collected and marched to the vicinity of the mountain. He himself entered into a lofty pavilion, and then sent the son of Maya to summon the goddess to his presence. Dundubly, the son of Maya, accordingly proceeded to her, and standing respectfully at a short distance addressed her-"I am, O virgin lady, a messenger sent by the chief of the asuras". Kātvāvanī replied-" Approach! Approach! and dismiss thy fear, and truly deliver the message which thou bringest." Encouraged by these words, Dundubhi answered,-"thus says Mahisha, the king of the asuras .- 'The gods wander upon the earth, helpless and powerless, as the three worlds have been conquered by me. It is I who am Indra and Rudra and Sūrva: I am the sole lord of the

# HINDU ICONOGRAPHY.

Universe, and there is no other god than me. In battle am I unconquerable, and by my victorious arms have I acquired possession of every desirable thing that the world contains. But on thy account, O lovely virgin! have I now come to this mountain': hasten therefore, to pay due obeisance to the lord of the universe, for thou art worthy of becoming his spouse" Kātvāvani replied,-"It is true that the mighty asura Mahisha has subdued the three worlds, and I also am ready to obey bim ; but there is a custom, long established in my family. which requires that each daughter of our house should be conquered in battle by her wood before she can be united to him in marriage. From this custom I cannot deviate. Before, therefore, I can become the spouse of thy king, he must vanguish me in combat" Dundubhi, on hearing these words, returned to Mahisha, and acquainted him with the determination of the goddess; and he numediately ordered his army to advance, on observing which the gods exclaimed to Durga,-" Put on thy armour". But she said,-"I will not, for what necessity is there for an armour, when none but these vile asuras stand before me ?." Vishnu. however, presented her with an armour, and entreated her to protect herself with it against the weapons of her enemies, especially as in consequence of a boon granted by Siva to him Mahisha had been rendered almost invulnerable.

When Devi perceived the elephants, the horse. the foot soldiers and chariots composing the army of the asuras approach her, she at once strung her how and rained on them a canceless shower of arrows. Many of the enemies of the gods she slew with her shafts, others with her sword; and with her various other weapons she caused havoc in their ranks, as her lion brandishing its mane hore her along, . . . . Thus Katvavani destroyed countless hosts of the hold asuras : and on beholding the battle-field covered with their corpses, she seized a vinu and a damaru in joy and laughingly began to play. Wherever she moved. drawing out music from her instruments, ghosts and goblins shouted out in response and danced: and her hon tossed about in sport the lifeless bodies of the slain. But Mahisha, on viewing the destruction of his army, hastened to engage, the goddess in personal combat: and Katvavani. equally eager for the combat, urged on her lion. Then commenced a terrible duel in consequence of which the summits of the mountain were rent beneath their feet, the earth and the ocean trembled. and the very clouds up above became scattered. In vain did the goddess employ her various weapons

## TINDII ICONOGRAPHY

again and again, the wily art of Mahisha rendered them all innocuous; even when she succeeded in binding him with the noose given her by Varuna, carrying the rope round his horns, his muzzle and hoofs, he escaped from the bond; and when she hurled a thunder-bolt at him, he shrank into such a diminutive size that it went past him leaving him uninjured. At length Durgā dismounted from her lion and sprang upon the back of Mahisha, and with her own tender feet so smote his head that he fell senseless on the ground; and then she immediately cut off his head with her sword, and all the hosts of asuras exclaimed, Ab! Ah! "."

In other works also similar stories are given of the killing of Mahishāsura by the Dēvi. The destruction of Mahishāsura is considered to be allegorical; the Padma-purāṇa says that in the Svāyambhava-manvantara, Mahishāsura was killed by Vaishṇavī on the Mandaragiri, that he was once again destroyed by Nandā in the Vaivasvatamanvantara on the Vindhya mountain, and that thus personified ignorance was killed by Jīāna-sakti which is the same as personified wisdom. It may also be that this story indicates the substitution of the buffalo-totein worship by a form of goddess-worship among certain early primitive tribes in the country.

In the Vishnudharmottara it is stated that Nanda and Shard Sia was born 'trom the pleasure of Bhāradvāja'. She has four arms, one of her hands is in the carada pose, another in the abhaya pose, the third and the fourth hands carry a lotus and an ankuśa respectively. Or, she may in these hands hold the khadga and the khātaka. Her complexion is white and she is seated on an elephant

The Varaha-uurana, however, has the following version of the origin of Nanda .- The king named Sindhudving, the son in a previous birth of Tyashta, knowing that in that birth he was killed by Indra, practised penance with a view to beget a son who would kill Indra. The river Vētravati assuming the form of a young women approached Sindhudvina, and through their union was born a child named Vētrāsura. The child of theirs in due time became the kine of Pracivotisha. He vanquished all rival kinos, and then began to give trouble to Indra and the other gods. The gods with Indra at their head, and having Siva also with them, went to Brahmā to complain to him of the appoyance caused by Vetrasura to them. On hearing their complaint, Brahma suspected that the trouble, was due to Maya created by Vishnu and then at once a damsel, clad in white robes.

#### DINDII ICONOGRAPHY

wearing a kirita on her head, and having eight hands carrying in them the kankha, chakra, gadā, pāta, khadga, ghanţā, dhanus and bāṇa, appeared before him and undertook to kill the troublesome Vētrāsura. She then transformed herself into innumerable heroic damsels, and fought with the asura and put an end to his life. Brahmā and other gods, while complimenting her on her success, prophesied that she would be called upon on a future occasion to destroy another troublesome asura of the name of Mahishāsura. The gods then retired to the Himalayas, where they set up the goddess Nandā as an object of worship and were feeling happy. Because they were so happy, they named this goddess Nandā

Durgā is often worshipped in the form of nine

Navadurgas

figures, one of them being set up
in the middle and the remaining
eight in positions corresponding to the eight points
of the compass. They are all seated figures having
a lotus as their seat. Instead of actual figures,
we may introduce in their respective places their
tatvāksharas, in the yantra. The image in the
middle has eighteen hands, big breasts and thighs,
and is adorned with various ornaments. This
goddess, who is capable of granting all powers, has
in eight of her left hands the tuft of bair of the

## DIATE OUT



Standing figure of Bhadrakālı: Bronze · Trruppālatturai

anura the khëtaka ahanta mirror dhanus dhuasa. damary, naka, the remaining left hand being held in the tariani pose. The right hands carry the šakti tanka kūla vaira, šankha ankuša, cane, hang and chakra Each of the eight other figures of Durga has only sixteen hands. The names of these goddesses are Rudra-chanda, Prachanda Chandoara Chanda-nanika Chanda. Chandavatī, Chandavūvā, Atichandikā, and Ugrachandika. The colour of the centrally situated Durga is that of fire. The other Durgas are vellow of the gorochana, red, black, blue, white, grev. turmeric-vellow and pink. The central Durga is in the aladhasana posture riding on a lion and holds in one of the hands the tuft of hair, as already stated, of the asura emerging from the cut-end of the neck of the buffslo-form of the asura. The other Durgas are seated upon rathas shaped like lotuses. Such is the description of Navadurgās as given in the Skandavāmala.

The conception of the goddess Dēvi as Bhadrakālı has eighteen hands and a handsome appearance. She has three eyes. The following things are found held in her hands, namely, the akshamāla, trišūla, khadga, chandra, bāṇa, dhanus, sankha, padma, sruk, sruva, kamanḍalu, danḍa, sakti, agni, sruk, sruva, kamanḍalu, danḍa, sakti, agni,

### HINDU ICONOGRAPHY

krishnājina, water, one in each hand: of the remaining two hands one is in the śānti pose (abhaya?), and the other carries a jewelled vessel. She is seated in a chariot drawn by four lions, her posture being what is generally described as the āhāhāsana.

Mahakalı is jet black in colour and has tusks in her mouth. Her eyes are distended and the waist is thin. She carries in her four hands the khadya, khētaka, pātra and kapāta. She wears on her head a garland of skulls. Or, she is black in colour resembling the rain-cloud and has a stout body and eight arms. In her hands are held the chakra, śańkha, gadā, a pitcher, a pestle, aṅkūša, pāša and vajra.

This goddess is said to be of the colour of the matter than a water-lily, carrying in three out of her four hands the pasa, padma, and patra the fourth hand being in the abhaya pose.

Ambika is seated upon a lion and has three cyes; she is adorned with various ornaments, and has in one of her left hands a mirror; one of the right hands is held in the varada pose. In the other two hands she holds the sword and the shield.



(Fig. 1.) Mahākālī : Bronze . Mādeyūr



(Fig. 2.) Mahākālī : Bronze : Madras Museum.



Mangala is seated upon a simhāsana, and wears on her head a jatā-makutā. She carries in eight out of her ten hands the śūla, akshamālā, dhanus, a nuiror, the bāṇa, khietaka, khaḍga, and chandra; and the remaining two bands are held in the rarada and abhaya poses. She has a lovely appearance with pretty breasts and a playful smile on her countenance. She is adorned with various ornaments.

This goddess is seated on a lion and has four arms; in her hands she carries the akshasūtra, padma, śūla and kamandalu.

This goddess is a representation of the \*sakti\*

\*\*Kalaratri.\*\*

as a destructive power. She has a single braid of hair and her ears are ornamented with red shoe-flowers in addition to the \*knndalas\*. She is naked and seated on an ass. She is sometimes specially associated with Bengal. Her body is smeared with oil and her left foot wears a kind of anklet made of iron spikes. Kalaratri is rightly of a terrific appearance.

Lalita has in her two left hands a mirror and

Lalita. a \$ainkha, and in her right hands
a fruit and a small box containing
collirium for the eyes. Hers is a standing figure,
and it must be decorated with various ornaments.

#### TINDII TOONOGRAPHY

Gauri is the goddess looked upon as an unmarried girl, with either two hands held in the varada and abhaya poses, or with four hands, three of which carry the akshamala, padma and kamandalu, the fourth one being in the abhaya pose. This is understood to be the aspect in which the dēvas contemplate upon her; and she is held to be capable of bestowing much benefit and great marit

Gauri is worshipped under different aspects, uma. such as Umā, Pārvati etc. Of these Umā is the goddess who is worshipped even by the dāvas; she has in her hands the akshamālā, a mirror, the kamanādu and a lotus.

The figure of this goddess has four arms, in her hands are seen the akshamala, an image of śiva, an image of the lord of the Dēvagaṇās (Gaṇēśa) and the kamandalu; and her abode is between agni-kundas.

Another aspect of Gauri is represented as a female figure standing upon the back of an alligator; she is required to be worshipped at home in the houses of her votaties who desire wealth and prosperity. She has four arms; in two of her hands are held the akklasütra and the padma, while the other two are kept in the varada and abhaya poses respectively. (See fig. 1, Pl. CVIII.)



(Fig. 1.) Păryati : Stone : Ellora.



(Fig 2) Annapürnädöví: Ivory: Trivandram,

Rambha is an aspect of the Devi said to be able to grant all the desires of her votaries; she is seated on an elephant. She is handsome and has four hands, which carry respectively the kamanḍalu, akshamala walla waira and awkuta.

Tōtalā is another aspect of Gauri who carries

to stila, akshamālā, danāa and a
white chauri. She is said to be
able to destroy all sins.

Tripura another aspect of Gauri carries in two out of four of her hands the ankusa and the pasa, while the remaining ones are held in the varada and abhaya poses.

In a temple dedicated to Gauri the central figure should naturally be that of Gauri. On the left of the image of the central Gauri should be that of Siddhi, while on the right that of Sri. There should also be the images of Bhagavati and Sarasvati in places which are called the prishthakarya bhaga, Gangésa in the north-east corner and Kumāra in the south-east corner of the temple. The door-keepers of the temple of Gauri are eight in number. They all keep one of their hands in the abhaya pose and carry in another a danqa while the two other hands of Jayā and Vijayā,

## HINDU ICONOGRAPHY.

two of the gate-keepers, are seen carrying ankusa and pasa; of Ajita and Aparajita, the padma and pasa; of Vibhakta and Mangala, the rayra, and ankusa; and of Möhini and Stambhini, the sankha and the padma.

The general appearance of this goddess is black, and she has long eyes. The colour of her face is either white or red. She wears a linga on her person, and has only two hands in which she holds the khadga and khētaka respectively. She is seated on a sinha-sana. Her head is decorated with ornaments made of pearls. Bhūtamātā is worshipped by bhūtas, prētas, pisāchas, by Indra, Yakshas, Gandharvas, etc., and her abode is under an astrattha tree (ficus religiosa).

The figure representing this goddess is requirvoganidra ed to be sculptured as lying down
on a bed with the eyes closed. It
must be shaped very beautifully. The goddess
keeps a drinking vessel near her, and has only two
hands.

Vāmā is represented as a female figure with

vama one head and two arms, and is of

terrific look possessing three eyes

She holds in one hand a kapāla and the other is in

the abhaya pose. She wears a jatā-makuṭa on her

head. This goddess is supposed to confer all the desired good upon her votaries.

The goddess Jyēshthā is terrific and powerful, is of red complexion and is said to confer fortune upon her votaries and also destroy their enemies. She is described as the eldest of the group of eight goddesses beginning with Jyēshthā and ending with Manönmani. She has two hands in which she carries the kapāla and the bāṇa.

Raudri has a black face, is of a terrific look

Raudri. and is draped in red clothes. She
is older than the other six goddesses
whose descriptions follow.

Kāli is a goddess of dark colour, her face alone being red. She carries in her two hands a lotus and the kapāla. She is the destroyer of fear.

Kalavikarnikā is of a bluish colour and carries in her two hands the kapāla and the kakti. She is also understood to be capable of removing fear and giving rise to happiness.

Balavikarnikā is of grey colour, has long eyes and holds in her two hands the  $kap\bar{a}la$  and the  $japam\bar{a}la$ . She is the giver of peace to her worshippers.

#### TITATOR TOONOGRAPHY

Balapramathani is of a reddish or white complexion and has two hands in which she carries the  $kap\bar{n}la$  and the pasa. She is the destroyer of all enemies.

he pāśa. She is the destroyer of all enemies. Sarvabhūtadamanī is of deep red clour resem-

arvabhutada has tusks in her mouth; her belly is big and large. She carries the kanala and the paira in her two hands.

Manonmani is to be either of blue or of black complexion, should have a large

Manonman. complexion, should have a large face and should carry the kapāla and the khaqqa. She is also said to bestow wealth upon her votanes and to terrify their enemies.

This is a twin goddess of whom Vāruni has pendulous breasts and a liabby belly and is clad in red garments and carries in her hands the \$51/a.

and bāṇā Otherwise she must be sculptured as a handsome woman. Chāmunḍā has large and long nails and several hands. This Chāmunḍā is said to be capable of attracting all to herself by means of her power.

Rakta-Chamunda, also known as Yōgēsvarı, is Bakta-Chamundaout the moveable and immovcable objects of the universe; her worshippers arc, supposed to attain this extraordinary power of permeating the whole universe. This goddess carries in her hands the khadga, musala, hala and a patra.

Śivadūti has a faded look and a face suggesting that of a jackal Her body is Q. . . . d . . 4 . emaciated, thin and wirv. It is ornamented with snakes; and she wears a garland of skulls. Her look is terrific. In her four hands she carries the rakta-natra (a vessel to hold blood). khadaa, kula and mamsa (flesh). She is seated in the Alidhasana attitude near her is seen a khatvanaa. According to another authority, the complexion of Sivadūti is said to be that of the midday sun ; she has three eyes and hands, in the left ones of which are held a patra (vessel) for holding blood. the gada, khētaka, pāša and in the right ones the padma, kuthāra, khadaa and ankuša; she is adorned with ornaments set with all the nine gems and is worshipped by the gods, rishis and others

Yōgēšvarī should have ten hands, three eyes, and should carry the šakti, khadga and damaru in three of her right hands and ghanţā, khēṭaka, khatvānga, and triśūla, in the four left ones. Nothing is mentioned about the remaining hands.

## HINDU ICONOGRAPHY.

Bhairavi holds in her hands the pāśa and the
Bhairavi.

If the worshipper so desires, he
may endow her figure with twelve arms.

This goddess is of the complexion of the rising sun and has three eyes. Her bead is surrounded with a garland of skulls, a ratna-makuta in which is inserted a crescent moon adorns the crown of her head and her chest is daubed with blood. In two of her hands are held the akshamālā and vidyā (is it jāna-mudrā or a book?), while the others are held in the rarada and abhaya poses.

Siva is seated upon a bull and has three siva.

eyes; one of her hands is in the varada pose, another carries a damaru bound with a snake, the third hand carries the tribula and the fourth is in the abhaya pose.

Kirti is adorned with costly ornaments set

Kirti. with superior gens. She has a
very pretty waits and is seated on
a blue lily, and also holds the same flower in one
of her hands. In another hand she carries a
kalaka (vessel). She smells of rice mixed with
toddy.

Siddhi is another goddess who is capable of siddhi.

bestowing all desired, objects on her worshippers; she has her body covered with white sandal paste, is seated upon a white seat, and is decorated with white lotuses. She has a door-keeper attending upon her.

Riddhi is a goddess represented like a handsome woman seated in the virāsana
posture. She is fondly looking
into a mirror. Her forehead is marked with a
very pretty tilaka and the hair of her head is
done up neatly and beautifully. \* Chāmaras and
garlands are held on either side by attendant
women. She is also fond of playing on the flute
and the viņā.

This goddess is seated upon a padmāsana and is engaged in the practice of  $y\bar{o}ga$ . Here is a pacific and beautiful countenance; she wears a flat waist-one and has also the  $y\bar{o}ga$ -pat(a going round the back and the two crossed legs. One of her hands is in the varada pose and the other holds the  $tris\bar{u}la$ .

<sup>\*</sup> If we take বিজয়াতক of the Sanskrit text as a single word the description of this goddess ought to be changed as follows:—on her body is a black mole (something like the Streets mark on cheat of Vishum)

#### THE TONOGRAPHA

Dipti is a goddess full of radiating effulgence and is seated upon a chandra-

Rati is a very handsome looking goddess Rati. Wearing such jewels as are generally worn in spring seasons. She is attached to playing on the vina. She is scented with  $kast\bar{u}ri$  and  $karp\bar{u}ra$ , and is carrying in her

hands a danda and an akshamālā. She is full of glee and is dancing in joy. Śvētā is bright as the moon and is seated on an white lotus.

Bhadra is a goddess with four hands in which the same found an akshamālā,  $nll\bar{o}tpala$ , a fruit and the  $\tilde{s}\bar{u}la$ . She is seated on a  $bhadr\bar{a}sana$ .

These twin goddesses should each hold in three

Jaya and visar. out of four hands the \$\tilde{bala} a, padma akshamālā, and the fourth hand is upon a liou. They are also goddesses who fulfill all the desires of their votaries.

Kall is a terrific goddess and has a peculiar
smell about her calculated to create
fear in the mind of all

Ghaṇṭākarṇi carries in her hands the ghaṇṭā and the triśūla.

Jayanti must also be sculptured as a very beautiful woman; her hands should be made to carry the kunta, śūla, khadga and klūtaka. She is worshipped in thankfulness by those who are enjoying happiness.

Diti, who is praised by the asuras, is also worthy to be worshipped. She is to be shown as seated on a danda-sana, and decorated with all ornaments. In her hands are to be held a nilotpala and a fruit and she carries a child on her lan.

Arundhati is a goddess who is free from anger, is draped in white clothes and is always austere. And in evidence of this latter quality she has to be soulptured as carrying in her hands patras (leaves), flowers and water indicating that she is intent upon offering worship to the gods. Her body is covered with sandal paste.

Aparājitā should be so shown as riding a lion; she is to be soulptured as a very strong woman carrying in her hands the pināka (Śiva's bow),  $b\bar{a}na$ ,  $kha\bar{q}ga$ , and  $kh\bar{e}taka$ ; she should have three eyes and the  $jatabh\bar{a}r\bar{a}$  on the head, with the crescent of the moon in it. She has a snake Vasuki as her wristlet

#### MINDII ICONOGRAPHV

This goddess has the face of a cow and the body of a handsome woman. She carries in her two hands a handful of grass and a kanandalu respectively, and is worshipped for the attainment of wealth and plenty and presperity.

The abode of this goddess Krishna is in the midst of agni-kundas or sacrificial fire-pits. She has four hands, two of which are in the āŋali pose, and the two remaining ones carry the akshamala and the kamandalu. Indrakshi is a goddess with a bright counter.

Indrakshi.

Indrakshi.

annoe and a pair of hands in one of which she holds the vajra, and keeps the other in the varada pose. She is draped with a pair of yellow garments, decked with all ornaments and is surrounded by a number of youthful damsels. This is the aspect of the Dēvi which is worshipped by the apsaras women.

The youthful goddess Annapurna is of red Annapurna.

Complexion, having a face round as the full moon, three eyes and high breasts. In her left hand she carries a vessel set with rubies and containing in it honey: in the right hand she holds a spoon set with rubies and containing delicious rice. She is adorned with wristlets set with rubies, a kara which rests.

gracefully upon her chest and many other ornaments. (See fig. 2, Pl. CVIII.) She may have sometimes as many as four hands, in which case, two hands are to carry the pāśa and aṅkuśa and two others held in the abhaya and varada poses respectively. There should also be the crescent moon adorning the crown on her head.

Tulasidēvi is of dark complexion, with eyes resembling the petals of the lotus flower, and having four arms; of the four hands two are in the abhaya and varada poses and the other ones keep in them a lotus and a nilotpala. She is to be adorned with kirita, hāra, kāyāra, kundalas and other ornaments, clothed in white garments and seated on a padmāsana (or on a lotus).

This goddess should be seated upon a horse, with one hand carrying a golden cane and the other holding the reins of the horse. She has three eyes; on her crown is the crescent moon.

The complexion of Bhuvanēśvari is the red colour of the rising sun and she has three eyes. Her crown is adorned with the crescent moon and she is seen wearing all ornaments including kundalas, hāra, a broad belt round the wast and kankanas set with

## HINDU ICONOGRAPHY

rubies. She is seated upon a padmasana In two of her hands are the  $p\bar{a}s\bar{a}$  and the  $\bar{a}hkus\bar{a}$  and the remaining hands are held in the abhaya and the parada poses.

Bālā is also a goddess of red complexion scated upon a padmāsana. She holds in two of her hands the akshamālā and the pustaka and the remaining ones are kopt in the abhaya and the rarada poses.

This goddess of black complexion should be seated upon a seat set with rubies, with one of his legs resting upon a lotus and her hands playing upon the eight. There should be near her a parrot whose talk the goddess should be listening to Rājamātangi is adorned with the crescent moon on her crown which is tied round with a garland of blue litles, a titaka on her forehead and all appropriate ornaments.

So far we have dealt with the images of Devi Lakebun. other as directly or indirectly associated with the cult of Siva. There is goddess-worship associated with the cult of Vishipu and Brahmā as well. The goddess is here invariably looked upon as the consort of the



Śridevi Stone Mahabalıpuram



## PLATE CXI



Lakshini Stone Midevin



Śridosi Ivors Trivandram.

#### ועשמ

god : and chief among Vishnu's consort is Lakshmi When the ocean of milk was churned for obtaining the ambresials for the ends, many other valuable things came out from that ocean. The goddess of wealth Lakshmi who became afterwards the consort of Vishnu, came out from that ocean then. Lakshmi is conceived to be treasured by her lord on the right side of his broad chest. She is known hy several names such as Sri Padma and Kamala She is scated upon a padma and holds in each of her two hands a lotus. She is also adomed with a lotus garland. On either side is an elephant emptying water on her head from nots presented by attendant celestial maidens, (See Pls. CIX, CX and fig. 2. Pl. CXI). This goddess is of dark complexion according to the Vishmulharmottara. The Anisumadbhēdāgama describes her differently. According to it the colour of Lakshini is to be golden vellow. She should wear golden ornaments set with rubies and other precious gems; in her ears there should be newelled nakra-kundalas. figure of Lakshmi has to be like that of a maiden who has just attained age and should be of very handsome appearance, with pretty eye-brows, eves like the petals of a lotus, a full neck and a well developed waist. She should wear a bodice and be adorned with various ornaments on the head. In

## HINDH ICONOGRAPHY.

her right hand she should carry a lotus flower and in the left hand a bilea fruit. she should be draped in beautiful clothing and her back should be broad and attractive. The waist zone should be a broad belt of artistic workmanship and should heighten the effect of her natural beauty

The Silvaratua alone mentions that the colour of Lakshmi is white and further says that in her left hand she holds the lotus and in the night hand the bilea fruit. It adds that she wears a necklace of pearls and is attended by two maidens who are waving the chamara near her. She must be bathed with water taken out of two exactly sumbar vessels The figure of Lakshmi should have only two hands when she is by the side of Vishnu. But when she is worshipped in a separate temple she should have four hands, (See fig. 1. Pl. CXI). and be seated upon a lotus of eight petals placed upon a similasana In one of the two right hands she should hold a lotus with a long stalk, and in the other a bilva fruit, the left hands should carry an amritaghata (a pot containing ambrosia) and a śankha respectively. Two elephants standing a little behind her should pour from pots pure water on her head for bathing her. On her head also there should be a lotus She should be adorned with keyūra and kankana



Kollāpura Mahalakshmi Stone Kolhapur

In Karavīra (the modern Kolhapura) there is a temple dedicated exclusively to Mahālakshmī: it is therefore a very famous place of pilgrimage. The Viseakarma-šāstra describes separately the figure of Mahālakshmī as found in this temple. She is represented as a snall girl wearing various ornaments and looking very handsome. In her lower right hand is a pātra (vessel), and in the upper right hand the gadā named kaumūdakt; in the lower left hand she holds a bilva fruit, and in the upper lett hand the liējalā. On her head is a Linga. (See Pl. CXII). She has to be worshipped by those who are desirous of acquiring wealth.

It is conceived that Bhūmi or Bhūdēvi, meaning the Goddess Earth, is also a might Goddess Earth, is also a consort of Vishņu. Possibly this association of the Goddess Earth with Vishņu is due to his boar-incarnation. Bhūmi or Bhūdēvi is said to be of a light green colour resembling that of the tender sprouts of the paddy plant. Her head has to be adorned with a karandamakida; and she should be made to wear ornaments of all kinds and be dressed in yellow clothes. Bhūmidēvi should be sculptured as a woman with two hands in which she should carry either lotuses or udlothalas. She may be either sitting or standing

#### HINDU MONOGRAPHY

upon a nadmanitha. This is the description of the goddess as she is found by the side of her lord Vishni The Parra-karanagama however gives a slightly different description of Bhūdēvi. She is said there to be of dark colour and to wear red clothes as well as a golden uniformitte on her hody In the Vishmidharmottara we have it stated that her complexion is white, that she has four arms and carries in her four hands a ration-patra (a vessel filled with geins), sasya-patra (a vessel contaming vegetables), öshadhı-pātra (a vessel containing medicinal beibs) and a lotus respectively She should be seated upon the back of four daynaias or elephants of the quarters This description is evidently that of the Goddess Earth when she is set up independently as a stayam-pradhana object of worship and represents fully poetically all the characteristics of the earth, as the producer of plants, gems etc.

In addition to Lakshmi and Bhūdēvi, there are other goddesses associated with Vishim in relation to some of his other incarnations. For instance Sitā was worshipped as the consorts of Rāma, and Rukmiņi, Satyabhāma and Hādhā as the consorts of Krishipa. Even Subhadrā, the sister of Krishipa, is associated with Vishim worship at Jagannath.



Surasyati Stone Gangarkondaśolapuram



Sarasvati Stone Bagali,

## PLATE CXVI



Sarasvati with a vina Stone Halobidg



Sarasvati dancing Stone Hulebidu.

#### DEST

Sarasyati the goddess of learning is associated generally with Brahma, who hap-Saragyati pens to be the creating god in the Hindu trinity. She is seated upon a white lotus, is of white complexion, and is draped in white clothes. She has four hands (See Pls. CXIII and CXV). In one of the right hands she holds an akshamala and the other right hand is in the pose called vuakhuana-mudra and in the left hands she carries respectively a book and a white lotus. Surrounding her there are standing a number of munis or sages engaged in worshipping her. She wears a uarnonavita on her person and has the iata-makuta on the head; otherwise also she is decked with various ornaments. This is according to the Ambumadbhēdāgama. But the Vishnudharmottara tells us that Sarasvati should be standing upon a white lotus and further substitutes the kamandaly in the place of the lotus in one of the left hands and makes the right hand with the vualhyana-mudra carry instead a vina with a bamboo stem (See fig. 2, Pl. CXVI). In her standing posture she should be sculptured as a samabhanga image. The Amsumadbhēdāgama says that the kundalas of Sarasyati should be made of rubies but the Pūrva-kāranāgama prescribes for her, ear-rings of pearl (See Pl. CXIV, also fig. 1.

### DINDU ICONOGRAPHY

Pl. CXVII). Sarasvati is described in the Sūta-Saňhitā of the Shanda-priāṇa as a female figure having a jaṭā-mahuṭa on her head, in which there is a crescent moon inserted. Her nock is of blue colour and she has three eyes. The Dēvimāhātmija of the Mārkanḍēja-priāna describes her as holding in her hands an aṅhitā, a winā, an ahslamalā, and a pustaha. It is in this fashion that the Dēvi is represented in the Hoysila sculptures (Sec fig. 1, Pl. CXVI). It is obviously intended here that Pl. CXVII). It is obviously intended here that Sarasvati is to be looked upon as a Sahti of Syra She is also sometimes conceived as a Śahti of Vishņu. Indeed Lakshmi, Sarasvati and Pārvati are all identified with the one Dēvi.

In relation to the sculptures and castings of goddesses in South India, it may be observed that, in groups consisting of a god and two goddesses on either side, the goddess on the right is seen wearing the kucha-bandha (bodice) just as is worn at the present time by the Nambūduri ladies under the name of mulaikkachchu or breast-band, and that the goddess on the left does not wear such a bodice. This is a noteworthy peculiarity. It may be particularly noticed in relation to the group of images consisting of Vishini and his consorts \$ri and Bhū (see Pls. XXII and fig 2, Pl LXII). The meaning of this difference in the sculpturing is not evident.



(Fig. 2) Vārābī, Stone Varshnavi Trunandikkara



(Fig. 1) Săradădēvi Ivorv Trivandram

By Diti were born to Kasyana two sons known as Hiranyaksha and Hiranyakasinu. They were respectively killed by Vishnu in his Varaha-avatara and Nesimba-avatara Prablada the son of Hiranvalsha, became a devotee of Vishnu and renounced all concerns of worldly life After him Andhakasura began to rule over the asuras. By piously practising a long series of austerities, he obtained several boons from Brahma and became very powerful. He then began to cause annovance to the devas: and they ran to Kailasa to complain to Siva about the troubles caused by the asura chief. Even as Siva was listening to their complaint. Andbakasura anneared at Kailasa with a view to carry away Parvati. Siva thereupon got ready to fight the asura he made the three well known snakes Vāsuki. Takshaka and Dhananjava serve as his belt and bracelets. An asura named Nila, who had secretly planned to kill Siva came out in the meanwhile in the form of an elephant. Nandi came to know of this and informed Virabbadra. and he took the shape of the hon (the natural enemy of the elephant) and attacked and killed Nila. The skin of this elephant was presented by Vîrabhadra to Sıva. It was worn by Siva as his upper garment. Clad with this curious garment

#### TITMENT TOONOGRAPHY

and ernamented with the serpents, and wielding his powerful trifula. Siva started out on his expedition against Andhakāsura taking with him his army consisting of the ganas. Vishnu and the other gods also went with him to offer help. But in the struggle that ensued Vishnu and other devas had to run away. At last Siva aimed his arrow and shot at the asura and wounded hun blood began to flow in profusion from the wound, and each drop of it as it touched the earth assumed the shape of another Andhakasura. Thus, there arose thousands of Andhakasuras to fight against Siva. Immediately Siva thrust his trifula through the body of the original and real Andhakasura and began to dance. Vishnu destroyed with his chahraaudha the secondary asuras produced from the blood-drops. To stop the blood from falling on the earth. Siva created out of the flame that was issuing from his mouth a śakti called Vogeśvani Indra and other devas also sent their sakts to serve the same nurpose. They are Brahmani. Māhēśvarī, Kaumāri, Vaishnavi, Vārāhi, Indrāni and Chamunda. These are the female counterparts of the gods. Brahmā, Mahēśvara, Kumāra. Vishnu, Varāha, Indra and Yama, and are armed with the same weapons, wear the same ornaments and ride the same vahanas and carry the same banners as the corresponding male gods do. Such is the account of the origin of the Sapta-mātrikās or the seven Mother-Goddesses.

The Varāha-purāṇa, however, states that these Mother-Goddesses are eight in number and includes among them the goddess Yōgēśvarī mentioned above, although all other purāṇas and agamas mention them to be seven. The Varāha-purāṇa further says that these Mātrikās represent eight mental qualities which are morally bad, accordingly Yōgēśvarī represents kāma or desire, Māhēśvarī, krūdha or anger; Vaishṇavī, lobha or covetousness; Brahmāṇi, mada or pride; Kaumārī, mōha or illusion, Indrāṇi, mātsarya or faultfinding; Yāmī or Chāmuṇḍā, pasšunya, that is, tale-bearing, and Vārāhi, asūua or envy.

The seven Mātrikās caught all drops of blood as they fell in the battle between Śiva and Andha-kāsura, and thus stopped the further multiplication of secondary Andhakāsuras. In the struggle Andhakāsura finally lost his power known as asura-maya and was defeated by Śiva. Nevertheless through Śiva's grace he gained a good end.

The Kūrma-purāna continues further the story of the Mātṛikās. After the chastisement of the asura Andhaka, Śiva commanded Bhairava and the Mātṛikās to reture to the pātāṭa-loka, the

## HINDL ICONOGRAPHY

abode of the tāmasıc and destructive Vishņu Nṛisimha. They accordingly did so, but very soon Bhairava, being only an amsa or part of Siva, became merged: Siva, and the Mātrikās were lett alone withous any means of subsistence. They began to destroy everything in the universe for the purpose of feeding themselves Bhairava then prayed to Nṛisimha to abstract from the Mātrikās their destructive nature, and it was thereupon withdrawie from them.

According to the Varaha-purana the account given above of Andhakasura and the Matrikas is an allegory, it represents Atma-valya or spiritual wisdom as warring against andhakara, the darkness of ignorance stat-te sarvam-rahlyatam-atma-valyamitam. The spirit of calya, represented by Sixa, fights with Andhakasura, the darkness of acadya. The more this is attempted to be attacked by valya, the more does it tend to increase for a time, this tact is represented by the imultiplication of the figures of Andhakasura. Unless the eight evil qualities, kāma, krādha, etc., are completely brought under the control of valya and kept under restraint, it can never succeed in putting down andhākāra

In the Śuprabhēdāgama it is said that these seven Mātrikās were created by Brahmā for the nurpose of killing Nirrita. The general description of these goddesses is briefly given in the agama thus -Brahmani should be sculptured like Brahmā : Māhēśvari like Mahēśvara ; Vaishnavi like Vishnu Vārāhī as a short woman with an angry face and bearing a plough as her weapon; Indrani like Indra: and Chāmunda as a terrific woman. This last goddess should have her hair in a dishevelled condition should possess a dark complexion and have four hands, she should wield the trifula in one of her hands and carry a kapala in another. All the Mātrikās are to be seated images and should have two of their hands held in the varada and abhaua poses, while the other two hands should carry weapons appropriate to the male counterparts of the female powers They are shown seated upon padmāsanās in the sculptures.

This goddess has four faces and a body bright hand she carries the śūla and in the back left hand an akshamālā, the front right hand is in the abhaya pose and the front left hand in the varada pose. She is seated upon a red lotus and has the hansa as her rāhana as also the emblem of her banner. She wears a yellow garment (pūtām-bara) and her head is adorned with a karandamakuta. Her situation is under a palāša tree.

#### TINDII ICONOGRAPHY

Such is the description of her in the Amsumad-bhādagama, the Vishnyaharmāttara, as quoted in the Vāchaspatya, gives her six hands, the left ones of which are characterised by abhaya, pustaka (book) and kamanādalu, while the right ones are characterised by varada, sūtra and sinva. It also adds that her dress is deer-skin. On the other hand, the Pūira-kāranāgama agrees with the first work quoted above in ascribing only four hands to Brahmāni, although it states that she carries the kamanādalu and akshamālā in two of her hands and holds the other two in the abhaya and raiada poses.

Vaishnavi carries in one of her right hands the chahra and in the corresponding left hand the santha, her two other hands are held in the abhaya and the randa poses respectively. She has a lovely face and beautiful breasts, and is of dark complexion. Her eyes are pretty, and she wears a vellow garment. On her head is a kirita-maknta. She is adorned with all the originating generally worn by Vishing, and the emblem of her banner as well as her rahana is the Garuda. Her place is under a riginarials. The Vishinatharmottara states that like Brahmani she has also six bands, the right hands are characterised by the gada, padma and abhaya,





and the left ones by the sankha, chakra and varada. In the Dēvi-purāņa she is represented as possessing four hands in which she carries śankha, chakra, gadā and padma. She wears the vanamāla, the characteristic garland of Vishņu. In respect of this last description, the Dēvi-purāṇa agrees with the Pūrn-akvanāgama.

The figure of Indrana has three eyes and four arms: in two of her hands she Indrani carries the vaira and the fakti, the two other hands being respectively held in the rayada and abhaya poses. The colour of this goddess is red. and she has on her head a kirita . on her body she wears various ornaments. Her nahana as well as the emblem of her hanner is the elephant, and her abode is under the halpaka tree. According to the Vishnudharmottara, she should have a thousand eyes, and should be of golden colour, she should have six arms, four of the hands carrying the sūtra, vaira, kalaśa (a pot), and pātra (a vessel) and the remaining hands being held in the varada and abhaua poses. The Devi-vurana states that she carries the ankusa and the vaira only, and the Pūrva-kāranāgama mentions that she has only two eyes. According to the last authority the goddess Indrant holds a lotus in one of her hands

385

## HINDU ICONOGRAPHY

The goddess Chamunda has four arms and three ever and is red in colour Chamunda Her hair is abundant and thick and bristles unwards. She has in one hand the kanāla (skull) and in another the kūla, while the other two hands are respectively in the varada and the abhaua poses. She wears a garland of skulls in the manner of the variopavita and is seated nnon a nadmasana. Her garment is the tigerskin, and her abode is under a fig tree. Her seat, it is said in the Vishnudharmottara, is the dead body of a human being, and she has a terrific face with powerful tusks. She has a very emaciated body and sunken eves and ten hands. The belly of this goddess is thin and apparently empty. She carries in her hands the following things, musala, havacha. bana, ankusa, khadaa, khetaka, pasa, dhanus, danda and parašu. To this description the Pūrvakaranagama adds that she should have her mouth open and should wear on her head the digit of the moon even as Siva does; that her vahana is an owl and the emblem of her banner an eagle. In one of the left hands she carries as we have already said a kapala which is filled with lumps of flesh, and in another left hand there is fire In one right hand she holds a snake. She wears in her ears kundalas made of conch-shell (sankha-patra or kundala).





#### DEVI

Māhēšvari has four arms; two of which are in the carada and the abhaya poses respectively, while the remaining two hands carry the \$\tilde{u}\$id and \$akslamālā\$. Her vāhana is the bull. This goddess is said in the Vishnudharmōttara to have five faces, each possessing three eyes, and she wears on her crown the crescent moon. Her colour is white and she has six arms; in four of the hands she carries the \$\tilde{u}\$tra, \$damaru, \$\tilde{u}\$id and \$ghanta\$, the two remaining hands being respectively in the varada and abhaya poses; her head is adorned with the \$jatā-makuta\$. Her banner also has the bull for its emblem.

The figure of Kaumāri is a feminine copy of that of Subrahmanya who is known as Kumāra Kaumāri has four hands, in two of which she carries the śakt and the kukkuta, the remaining two hands being respectively in the abhaya and the varada poses. Her vākava is the peacock and this same bird forms the emblem on her banner. She has a makuta said to be bound with vāsikā or vāchikā. What this means cannot be found out. Her abode is under an udumbara or fig tree. She has, according to the Vishindharmöttara, six faces and twelve arms, two of her hands are held respectively in the varada and the abhaya poses,

## WINDU ICONOGRAPHY

and she carries the sakti, dhvaja, danda, dhanus, bāṇa, ghaṇtā, padma, pātra and parasu in her other hands. The Dēvīpurāṇa adds that her garland is inade of red flowers, and the Pūrva-kāraṇāgama substitues the ankuśa for kukkuta, and adds that the goddess should be so sculptured as to suggest the ideas of valour and courage.

Varahi has the face of a hoar and the colour of the storm-cloud. She wears on Wasehi her head a karanda-makuta and is adorned with ornaments made of corals. She wields the hala and the kaktı, and is seated under a kalvaka tree. Her vāhana as well as the emblem on her hanner is the elephant. To this description the Vishnudharmottara adds that she has a big belly : according to this authority, she has six hands. in four of which she carries the danda, khadaa, khētaka and pāśa, the two remaining hands being held respectively in the abhaua and varada poses. The Pūrva-kāranāgama says that she carries the karnaa-dhanus, the hala and the musala as her weapons. She wears on her legs nunura-anklets.

We have already mentioned that on one side of the group of the Mother-Goddesses there is the figure of Ganésa, and on the other side that of Virabhadra. This latter god is described as having four arms and three eyes, and being of a pacific look. On his head is a jatā-makuta, and he is decked with various ornaments. His colour is white. One of the right hands is in the abhaya pose and the other holds the \$\tilde{sula}\$; one of the left hands is held in the varada pose and the other carries the gadā. He is seated on a padmāsana under a vaṭa-vṛṣkṣhā (banyan tree). His banner has the bull as its emblem. Gaṇēṣa might be figured here either as standing or as seated on a padma-ritha.

The sculpturing of the Sapta-matrika group of gods and goddesses found in the cave temples of Ellora conform largely to the descriptions given They, however, differ in a few points; for above. instance, the goddesses in some cases are all made alike with a single face each, and these are distinguished from each other by their weapons and the lanchhanas or emblems worked out below them in small niches or countersunk panels. Thus, Brahmānī is recognised by the small figure of a swan sculptured in the seat below. In some cases the goddesses are each provided with a child. which is placed either on the lap or is made to stand by the side. The group is invariably made up of the seven seated mothers flanked on either side by Virabhadra who is seen playing upon a vīnā and Vināvaka, there being some blood-thirsty ghosts surrounding Chāmunda.

# MINDS SCONOGRAPHY.

The worship of Jvashthadavi appears to be very old. The Bodhauana-Grihua-Transhtha dam Sutras contain a chapter dealing with the worship of this goddess. One of the Srivaishnava Alvars (saints), called Tondar-adippodi. meaning the dust of the feet of God's devotees. refers in dension to the worship offered to this goddess by people in the vain hope of acquiring the fulfilment of their desires, while there is the great ood Vishnu, the conferor of all boons, whom they forget altogether. We know of several temples in which the image of this deni is still seen to be occupying a corner, though not receiving any worship, in many other temples the image of this goddess is pulled out of the seat and thrown away and even educated people do not understand what this rejected piece of sculpture is intended to represent. Strange stories are concocted in modern times in connection with the image of Jyeshthadēvī; and they are introduced into Sthalapurānas In a place called Nangapuram in the Trichinopoly District there is a Siva temple belonging to the Chola period It is known to have been built in honour of a Chola princess. The first part of the name of the village means a maiden, referring evidently to Arinigal, the Choia princess. The people of this village point out an image of Jyesh-



[To face page 391 ]

### DEVI

thadays and assert that it represents a Chala princess who was born with the face of a jackal. The story is that the king feeling sorry for the deformation of his child prayed to god that her jackal-face might be removed from her. Then his god appeared to him in a dream and told him that if he built a temple for Siva in the village of Nangapuram, and made his daughter visit and worship the god set up in it, she would immediately lose the face of the tackal and obtain instead the normal face of a woman. This, they say, happened accordingly: and in proof of the correctness of the story, they direct our attention to the figure with the bull's face sitting on the right of Jveshthadevi and sav that it is the princess before she visited the temple and lost her tackal-face and that the figure to the left of this is the lady as she became after she offered worship to Siva in the newly constructed temple (Cf. Pl. CXXI). They, however, give no explanation at all regarding the central figure.

Another equally remarkable instance of forgetfulness in relation to the image of this goddess is noticeable in the famous temple of Siva at Tirupparangunram near Madura. About the end of the eighth century A.D., a pious queen of the then reigning Pandya king, Jatilavarman Parantaka Pandya, had a shrine of Durga exavated in the rock

# HINDH ICONOGRAPHY.

near the shrine of Siva and got sculptured near it the image also of Jvështhadëvi in half relief. These facts are even now found recorded in an epigraph very near to the group of the Jveshthadevs images there. Tirunparangunram is in fact one of the few famous sacred places dedicated to the worship of Subrahmanya now. But. unfortunately. there is neither a shrine for that god nor a sculptured representation of him in that place Pilorims go there, nevertheless, by thousands on days sacred to Subrahmanya, believing that the group of Jveshthadevi unages - which are the principal objects of worship there-in some manner or other represents that god Possibly at some period in the history of that temple, the central figure of the Jvështhadëvi group came to be draued in masculine god's clothes and to be called Subrahmanya the figure to the right being understood to be Nandikësvara, the steward of Siva's household and the figure of the female to the left being taken to be the first wife of Subrahmanya The nuarr accounted for the absence of the second wife by stating that the god is sculptured there as he was before he took his second wife. This so-called image of Subrahmanya has by its side a silver kakti (weapon) dedicated perhaps by a pious worshipper. The crow-banner found by the side of Jyeshthadevi in the sculpture is explained to be the cock-banner of Subrahmanya. To the  $p\bar{v}_j nri$  the absence of six heads, of two wives and of the peacock  $v\bar{v}hana$  as well as many other details characteristic of Subrahmanya, did not matter very much. Even the noticeably female form of the central image did not make him hesitate in asserting his opinion that the central figure in the group is indeed that of Subrahmanya.

According to the description of Jveshthadevi. as given in Sanskrit works, she is a goddess with two arms and two eyes, with his cheeks and large nendulous breasts descending as far as the navel. with a flabby belly, thick thighs, raised nose. hanging lower lip, and is in colour as dark as ink. Her legs have to be hanging down in front of the Bhadrasana on which she is seated. Her hair is done up in a knot, and on the forehead a tilaka is marked. She wears a makuta on her head; in her right hand she holds a nilotvala flower, and the other hand rests upon the seat. One authority. however, states that she should carry a nilotpala in one hand and keep the other in the abhava pose. In actual sculptures, she is often seen with the right hand in the abhaya pose and the left hand made to rest upon her thigh (See Pl. CXXI) : sometimes in the sculptures the right hand holds

# TINDII ICONOGRAPHY

the nilotpala flower and the left hand rests upon the seat. (See Pl. CXXII and CXXIII.)

On the right of Jyōshthādēvi is the image of a bull-faced human being with two arms In the right hand of this image there is a danda (stick), and a rope is held in the left hand. In the Pūrva-kāraṇāgama this being is declared to be the half-bovine son of the Dēvi. The right leg of this figure is hanging down, while the left one is made to rest upon the seat. The colour of the body is white, the Snprahhādāgama saying that it is blood red. This image is decked with all ornaments; on its head is a kirka, and it is clothed in silk garments.

On the left of the Dēvi is a female figure, whom the Aissimadbhēidagama calls Agmmatha.(?) She is a maiden with a pretty bosom and of youthful appearance. Clad in red clothes, adorned with all ornaments and with a karanda-makuta on her head, she is seated with her left leg hanging down and the right folded and made to rest on the seat. Her colour is jet black. In her right hand she holds a nilōtpala flower. The Pārva-kāranāgama calls her the daughter of the Dēvi.

The emblem on the banner of Jyeshthadevi is the crow and her valuana is an ass

When the ocean of milk was churned Jyeshtha was born before Lakshmi, and no one wished



Jyështhadëvi. Stone Madras Museum.

## PLATE CXXIII



Jyeshthadevi Stone Kumbbakenam

to m crry her. The rishi Kapıla took her for his wife and therefore she is known as Kapılapatni.

The side-images in the Jyēshṭhādēvi group must come up as high as her shoulders.

In the old Tamil nighantus the names of Jyšshthā are given as follows: Mugadi, Tauvai, Kaladi, Mūdēvi, the crow-bannered, the ass-rider, Kēţṭai, the bad woman and Ēkavēṇi. Her weapon is said to be the sweeping broom.

There are two kinds of images of Jyështhä, says the Vishnudharmöttara, namely, the RaktaJyështhä and Nila-Jyështhä; both of them are scated figures having their feet touching the ground. They have each only one pair of hands. These forms of the goddess are to be praised and propitisated by heroes.

The Linga-purāna has an interesting account of Jyšshthadēvi which is somewhat different from what has been given above. When the ocean of milk was churned to obtain the immortalising ambrosia for the gods, kālakūta-visha, the all-destroying cosmic poison, came out first from that ocean; then came Jyšshthādēvi. A Brāhmaṇa rishi named Dussaha married her and was taking her home with him. He perceived in her on the way a peculiar trait which he was not able to comprehend. He noticed her closing her ears

## TINDE ICONOGRAPHY.

wherever there was the singing of the praise of Vishnu or the uttering of the prayers offered to Siva, or any other good thing was being mentioned or done. Once upon a time he went with his wife to the forest for tanas, but the lady could not endure to see him so engaged, and consequently left him alone there and quietly returned home. The poor risks had at last to promise to her that he would no longer engage himself in any virtuous acts which were displeasing to her, before he could reside with her in his house. Just about that time Markandeva came there: and poor Dussaha then opened out to him his heart and explained to him the peculiar nature of his wife and asked him for advice as to what places he might visit without causing annoyance to his wife. He was advised

Mārkaṇḍēya that he might go with her to all places where inauspicious acts were being indone or inauspicious words were being uttered; and gave a long list of acts of which the following are a few:—wherever there was quarrel between husband and wife in a household, Jyēshṭhādēvi might be taken there, she might also be taken to places of Banddha and non-Vaidik forms of worship, again, she might be asked to take her place in houses where the elders onjoy pleasures, such as eating anything good, without first offering the good things to the children

to est. After giving this advice. Markandava departed. The rishi Dussaha then called his wife and told her that he was going to the Rasatalaloke to find out there a good place for them both to live in without anything to disturb them, and asked his wife to stay, till his return, in a place midway between his āśrama and the pond near by. and was getting ready to start on his journey. Jvēshthādēvi asked the rishi how she was to sustain herself till he returned, and who would help her with the things she wanted; the rishi replied that women would offer her bali, which would be more than enough for her to feed herself satisfactorily. and added that she should not visit the houses of any of those women who offered her oblations Promising to return as early as possible, the rishi went to the tank near his abode and plunged into it with a view to reach the lower world Rasatala, and never again returned. Ever since that time, this poor abandoned wife is said to have been wandering here and there and making the hills and the plains outside inhabited villages her abode from time to time. She once happened to meet Vishnu, whom she entreated to prescribe for her some avocation to while away the tedium of being all alone. He thereupon permitted her to go and live with those who offered worship to him exclusively, with a

#### HINDII ICONOGRAPHY

distinct disregard in their hearts for Siva and the other gods. On leaving her after bestowing this boon he went on muttering the Rudramantra to safe-guard himself from the evil influence of Jyšshthā otherwise called Alakshmi. Vishņubaktas and women must therefore offer oblations to Jyšshthādēvi.

An explanation of the worship of Jveshthadevi is found in the Saivagamas. The Siddhantasaravalı of Trilochana Śivacharva and the commentarv on it give what follows -Parasakti, in the form of Vama. is the author of the pancha-krituas. or the five acts called srishthi, sthiti, samhara. tirodhana and anugraha. She, therefore, assumes the eight forms representing the eight tattvas. They are, Vāmā as mithvīmayī, Jyēshthā as jalarūmnī. Raudrī as aansvākārā, Kālī as vānvākārā. Kalavikaranî as ākāśarūpinī, Balavikaranī as chandrarūpiņī; Balapramathani as sūryarūpā; her two other forms are—Sarvabhūtadamani as ātmarūpā, and Manonmavi as Parāśaktı. Now, Vāmā means a beautiful damsel. Although each of the five bhūtas or elements has its own peculiar characteristic quality when pure and unalloyed, still, it is conceived that, ordinarily, all the elements except ākāśa are not unalloyed and therefore possess mixed characteristics. Among such alloyed elements

prithvi, or the earth-element, is the most alloyed, and possesses the characteristic qualities of all the five elements, and hence Vāmā, the beautiful, is said to be presiding over prithvi. The manifestation of Siva, or Murtisvara, corresponding to his creative function (srishth), is called Vāmadēva, as he is the lord of Vāmā.

Jyēshthā, who is jalamayi, is the representative of sthithin. The Mūrtiśvara of jala is Jyēshtha, and he is the lord of Jyēshthādēvi. Raudri represents the  $\acute{s}ahti$  of the agni-tattva. The Mūrtiśvara of agni is Paśupati, who is no other than Rudra, the lord of Raudri. Prāna is the property of time  $(k\bar{a}la)$ ; hence Kāli is the  $\acute{s}ahti$  presiding over the element  $v\bar{a}yn$ . The Mūrtiśvara of  $v\bar{a}yu-tattva$  is Kāla, and he is the husband of Kāli.

The part kala in the name Kalavikarani, means a limb, and vikarani indicates absence. Hence Kalavikarani means 'free of limbs,' that is, undivided. Indivisibility is the characteristic feature of akāša, therefore this goddess is made to represent akāša-tatītva. Her lord and corresponding Mūrtiśvara is Bhima. He is Kalavikarana, and his consort is Kalavikarani.

That which augments strength is Balavıkaranı. Chandra (moon) is conceived to influence the production of \(\partial shadhis\) (medical herbs) which

#### HINDU ICONOGRAPHY

give health and strength; therefore Balavikaranı represents the moon looked upon as a tattva. Her husband is Mahādāva.

Balapramathani means the destroyer of bala or strength. Sürya (sun) is hot and enervating; hence this śaltr represents the sun as a tattva. The Mūrtiśvara corresponding to this goddess is Ugra. He is the destroyer of all paśas or bonds. The śalti that holds under control all the

The sakti that holds under control all the activities of all the souls is Sarva-bhūtadamani. She is ātma-mūrti and her Mūrtiśvara is Yajamāna.

Mononman is the \$akte that unites aspiring souls with the Universal Lord, Siva, after removing from them their male or dirt of sin. Her lord is Parašiva.

Such is the explanation of the functions of these goddesses. The very large variety of the goddesses herein noticed cannot but be striking. Their number is indeed even more. Hindu theology and philosophy account for their variety and numerousness by endeavouring to evolve them as representative powers out of fundamental philosophical principles. But a student with the historical turn of mind cannot fail to see in the very numerousness and variety of these goddesses a striking proof of the gradual affiliation of non-Aryan deities of all sorts to the institutions of expanding Hinduism.



# APPENDIX A

A DESCRIPTION OF THE PLAN AND OF THE DISPOSITION OF PARIVARADEVATAS IN A VICINII TEMPLE OF SEVEN AVADANAS According to the Vaikhanasagama, that temple of Vishnu which has only one avarana or circuit and contains the images of the central Vishnu. Vishvaksēna, Śribbūta, Garuda, Chakra, Dhyaja, Sankha and Mahābhūta is considered to be the most inferior (adhamādhama) one. If, in addition to the above mentioned destres, there be also the Vimānapālas and Lokapālas, it is said to belong to the Adhamamadhuama class of temples. A temple with a second avarana together with the images that are to be found in it, as also those of Havirakshaka, Pushparakshaka and Balirakshaka is classed as the adhamottama temple. If there be a third avarana with the necessary images in it. the temple is of the Madhyamadhama class. If. in addition to the above, there happens to be a fourth avarana with all the images in it, the temple is considered to be of the Madhyamamadhyama

#### DINDII ICONOGRAPHY

class. The addition of the images of Kuhu. Anumiti, Java etc., and the Santa-matrikas, makes it one of the madhuamottama variety. If the fifth avarana together with the images that are to be in it is added to the above the temple becomes one of the uttamadhama class. The addition of a sixth anarona with all the images in it makes the temple one of the uttamamadhuama class. A temple with seven avaranas is an ideal temple and is said to be of the uttamottama class. The above classification is with respect to the number of avaranas or prakaras, found in a temple There is another classification based upon the number of images found in the temple. A temple with Vishvaksena, Garuda, Śribhūta, Nyaksha and Bhūtapitha, a group which goes by the name of nancha-parivara, is said to belong to the adhamādhama variety The addition of Indra. and the other Lokapalas, Surva, Chakra and Sankha converts the temple into one of the adhamamadhyama class If, further, the images of Vivasvān, Mitra, Kshattā, Dhvaja and Yūthādhipa are found in it, the temple is said to belong to the adhamottama class. The addition of the images of Siddhi, Śri, Havihpāla, Skanda, Vighnēša the Sapta-mātrikās, Purusha, Jyēshthā, Bhārgaya. and Brahmā renders the temple into one of

#### DADTY/ADADTY/AMAG

the madhuamadhama variety. The temple is of the madhuamamadhuama class if, with the images of the above mentioned deities, there are also those of Bhāskara, Angāraka, Durgā, the seven Rohinis, Manda, Budha, Brihaspati and Purusha in the third avarana. If, in addition to those shove mentioned, there are the images of Jveshtha. Sukra, Gangā, the Saptarishis, Brahmā, Chandra, Budra, the Asvins Kapila the five Bhutas and Sarasvati in the fourth avarana, the temple is of the madhuamottama variety. It is of the uttamadhama class if there are in addition to the unages already mentioned those of Prithyi Mitra Nara, Dharma, Dhātrī, Svaraprivā, Pushpēśa, Vvāhriti, Dasra, Bhaya, Manu and Mahāvīra, It will be considered a temple of the uttamamadhuama class if there are the Ekadasa Rudras and the Dyadaśa Adıtvas also, and it would become a temple of the uttamottama class if there are further the unages of Balirakshaka, the eight Vasus, Java The Vailhanasagama also gives the number of archahas or the officiating priests and the parichārakas or the servants that are to be employed in each one of the above mentioned varieties of temples. For the uttamottama class of temple it is said that there should be twenty archakas and one hundred paricharakas. Excepting the famous

#### TINDU ICONOGRAPHY

temple of Ranganātha in Śrirangam there does not appear to be any other ancient temple in India with seven avaranas. Before the time of Rāmānuja this temple followed the Vaikhānasāgama and therefore we find even to this day a number of small shrines in all the āvaraṇas, but after Rāmānuja introduced the Pānchavātrāgama in Śrirangam, the images of the Śrivaishṇava saints and āchāryas were set up along with the images of the deties already found in them. The plan of a Vishņu temple having seven āvaraṇas with the names of the deties that are required to be consecrated in them is appended.

Besides the dettes enumerated above a few others are also mentioned as being found in a ntta-mottama temple in a place called the harmarcha-sthāna in the second or the third āvaraṇa of the main temple where the ntsava and other bēras or images are enshrined. This place itself appears to be surrounded by three āvanaṇus. In the first or the second āvaraṇa of the main temple, the water required for bathing the images should be kept in a room situated between the east and north-east facing the central shrine and guarded by Purusha. Near this place where the water is stored, the washed clothes required for draping the images should be dried, and the flowers required

#### PARIVARADEVATAS

for making garlands should be stored, the latter being under the guardianship of Pushnarakshaka. and the former under Tvashta. The hed-room (Śawadeśa or Pallivarai) for the utsava-bera should be situated between the gost and south east of the first or the second avarana and should be guarded by Kaumodaki. The kitchen should occupy the south-cast corner of the second or the third avarana: it should consist of four quarters (\$\hat{a}/\hat{a}s), in the southern quarter known as the homasthana should be the nituaani-kunda required for the daily fire sacrifices (agni-kārya) which should be guarded by Balirakshaka. In the western quarter of the kitchen and on the north of its entrance should be stored rice and other articles required for cooking, under the guardianship of Chamuuda. The ovens should occupy the whole length of the eastern quarter-from the north end to the south end. The guardian of this quarter named Havirakshaka should be set up here. Like the room where water is stored, the kitchen should also face the central shrine.

Round the neck of the dome of the vimāna of the central shrine should be placed the four guardians of the vimāna, namely, Nyaksha, Vivasvān, Mitra and Kshattā facing outwards. The gates should be guarded by three pairs of

#### HINDU ICONOGRAPHY.

dvāradēvas of whom Dhāta and Vidhāta facino the north and the south respectively should be situated on either door-nosts of the central shrine. On the door-sill of the same gateway the deity named Bhuyanga should be conceived as lying with his head towards the south and the feet towards the north and facing upwards. The officiating priests (archakas) should not cross Bhuyanga except when they enter the shrine on duty. On the lintel of the same gateway and directly above the door-sill occupied by Bhuyanga. the deity named Patanga should be conceived as facing downwards with his head towards the north and feet towards the south. Patira and Varuna are conceived as occupying the right and the left doors respectively of the same gateway

In the accompanying plan of an ideal Vishuu temple, the letters N, E, S, and W stand for north, east, south and west respectively, the directions which the images are required to face. In the case of those images where nothing is mentioned about the directions which they should face, they are shown tentatively by the same letters, but enclosed in square brackets.

# AN ALPHABETICAL LIST OF THE PARIVARADEVATAS

|                 |        | _       |                         |  |  |
|-----------------|--------|---------|-------------------------|--|--|
|                 | Avara  | Avarana |                         |  |  |
| Achyuta         |        | 1       | Chanda Out-side the 7tl |  |  |
| Āditya          |        | . 7     | āvarana                 |  |  |
| Adityas (the tw | relve) | 5       | Chandrābhā              |  |  |
| Agni .          | 2, 4   | , 7     | Dandadhara              |  |  |
| Akshahantā      |        | 7       | Dhanada                 |  |  |
| Akshata         |        | 4       | Dhātrī or Māhakālī      |  |  |
| Angāraka        |        | 2       | Dhvaja t                |  |  |
| Aniruddha .     |        | 1       | Dungā                   |  |  |
| Anumiti         |        | 5       | Ēkādaša Rudras          |  |  |
| Abāpavatsas     |        | 7       | Gandharvas              |  |  |
| Apsarasas .     |        | 5       | Gangā                   |  |  |
| Aryamā          |        | 7       | Garuda                  |  |  |
| Asura           |        | 6       | Gavishtha               |  |  |
| Aśvins          |        | 5       | Guha                    |  |  |
| Athaiva         |        | 4       | Haleśa (                |  |  |
| Balida          |        | 5       | Harini                  |  |  |
| Brahmā .        |        | 7       | Indra 2,                |  |  |
| Brihaspati      |        | 2       | Indraja                 |  |  |
| Budha .         |        | 2       | Íśa 7                   |  |  |
| Chakra          |        | 3       | Īśana 5                 |  |  |
| Chakrachúdi     |        | 7       | Īsıtātmā S              |  |  |

### HINDU ICONOGRAPHY.

|              |            | Avar | MD B |              |          | Avat  | ana. |
|--------------|------------|------|------|--------------|----------|-------|------|
| Jāmbava      |            |      | 6    | Prachanda    | Outsid   | e the | 7th  |
| Javana       |            |      | 7    | āvarana      |          |       |      |
| Jaya and o   | thers      |      | 5    | Prahlada     |          |       | 6    |
| Jyeshtha     |            |      | 3    | Prajāpati    |          |       | 6    |
| Kāminī       |            |      | 6    | Prāna        |          |       | 5    |
| Kapila       |            |      | 1    | Punya        |          |       | 1    |
| Kētu         |            |      | 2    | Purusha      |          |       | 1    |
| Kinnaras (s  | a pair of) |      | 6    | Rāhu         |          |       | 2    |
| Kubēra       |            |      | 2    | Rākā         |          |       | 3    |
| Kuhű         |            |      | 5    | Rik          | •••      |       | 4    |
| Küthini and  | six other  | Rő   | hı-  | Ritus (six)  |          |       | 6    |
| nis          |            |      | 5    | Rudra        |          |       | 7    |
| Madapa       |            |      | 6    | Rudraja      |          |       | 7    |
| Manika       | Central    | Shri | ทค   | Sāma         |          |       | 4    |
| Maruts       |            |      | 5    | Samhlādınī   |          |       | 3    |
| Māyā         |            |      | 3    | Sanaischai a |          |       | 2    |
| Mitra.       |            |      | 4    | Sandhya      | OCHILINA | Shi   | ne   |
| Mudgala      |            |      | 6    | Śankhachud:  |          |       | 7    |
| Munis        |            |      | 5    | Sapta-mätrik | (ãs      |       | 5    |
| Nanda        |            |      | 6    | Sarıtpatı    |          |       | 7    |
| Nārada       |            |      | 6    | Sarasvati or | Siddhi   |       | 3    |
| Narasimha    |            |      | 2    | Śārnga       |          |       | 2    |
| Näräyana     |            |      | 3    | Sarvavidyēśv | aras     |       | 6    |
| Narmadá      |            |      | 1    | Sarvõdvaha   |          |       | 2    |
| Nirruti      |            | 2,   | 7    | Śatarudras   |          |       | 5    |
| Pañchajany a |            |      | 4    | Satya        |          |       | 1    |
| Pāśabhrit    |            |      | 7    | Savit11      |          |       | 7    |
| Pavana       |            |      | 4    | Sāvitra      |          |       | 7    |
| Pavitra      |            |      | 4    | Sındhu       |          |       | 3    |
|              |            |      |      |              |          |       | -    |

#### PARTVARADEVATAS

|            |         |    | Avarana, |              |     |     |   |
|------------|---------|----|----------|--------------|-----|-----|---|
| Sinīvālī   |         |    | 3        | Turbana      |     |     | 5 |
| Siva.      |         |    | 4        | Vāmana       |     |     | 2 |
| Soma       |         | 2, | . 7      | Varāba       | ••• |     | 2 |
| Subhadra   |         |    | 2        | Varuņa       |     |     | 2 |
| Sukra      |         |    | 2        | Vasus (eight | )   | *** | 5 |
| Sunanda or | Sundara |    | 6        | Vatsaras     |     |     | 5 |
| Sundari    |         |    | 3        | Vāyu         |     | 2,  | 4 |
| Surā       |         |    | 3        | Vidyadharas  |     | *** | 5 |
| Sürya      |         |    | 2        | Vikbanasa    |     |     | 1 |
| Śri        |         |    | 3        | $v_{rps}$    |     |     | 6 |
| Śribhūta   |         |    | 1        | Visbņu       |     |     | 4 |
| Svadhā     |         |    | 3        | Vishvaksêns  | h   |     | 1 |
| Svābā      |         |    | 3        | Vyājanī      | *** |     | 6 |
| Takshaka   |         |    | 4        | Ysjñs,       |     |     | 1 |
| Tāpasa     |         |    | 1        | Yajus        |     |     | 4 |
| Tírtha     |         |    | 2        | Yaksha       |     |     | 6 |
| Tōya       |         |    | 4        | Yama         |     | 2   | 7 |
| Trivikrama |         |    | 2        | Yamuna       |     |     | 3 |
| Tumburu    |         |    | 6        | Yüthädhıpa   | ••• |     | 9 |

# ध्रुवबेरम् ।

अथ देवस्य देव्यादीनां वर्णवाहनकेत्वादीन्व्याह्यास्यामः । वर्णवाहनकेतुनामनक्षत्रपत्नीवांजाक्षरादीत् , ज्ञावार्षयेत् । अग्यथा चेदसुरा गृह्णीयुः । देवः कृतयुगे येतवर्णखेतासुगे कक्माभो द्वापरे रक्ताभः कडौ श्यामाभस्सवेषु श्यामवर्णो वा । सर्वेषां वर्णानां स्यामं सुख्यम् । तस्माष्ट्यामवर्णाः पीताम्बरधरः किरीटकेयुर्प्रकन्वयद्योपवादीत् प्रीवस्माङ्क्ष्यनुर्पेजश्रवङ्गव्यक्षापवादीत् प्रीवस्माङ्क्ष्यनुर्पेजश्रवङ्गव्यक्ष्यन्वात् । गरुड्धजनवाहन् ओङ्गादवीजः अवणजः प्रवश्चव्यविद्यापिनमिति चतुर्मृतिमन्त्रैर्रचेत् तो विष्णुं महाविष्णुं सदाविष्णुं सर्वव्यापिनमिति चतुर्मृतिमन्त्रैर्रचेत् । अथवा प्रवस्तृतिमन्त्रैर्दचेतिते केचित् ।

## प्रथमावरणदेवाः ।

तत्प्राच्यां पुरुषः प्राक्षुखः श्वेताभः पीतवासाञ्चतुर्धुज-श्राङ्क्षचक्रथरस्तवीभरणभूषितः श्रीमेदिनीभ्यां संयुक्तः पुरुषः पुरुषात्मकं परमपुरुषं धर्ममयमिति ।

भाग्नेय्यां कपिटः प्राङ्मुखः खेतामोऽष्टहस्तो दक्षिणे चैकहस्तेन अभयप्रदः अन्येश्वकासिहरूषरा वामे चैकहस्तेन किटमवरण्याग्येश्व शङ्कवापःदण्डपरा रक्तवासा मकुटादिसर्वाभरणभूषितो गायत्री सावि-बीसंयुक्तः कपिटः कपिटं सुनिवरं शुद्धं वेदरूपिणमिति।

दक्षिणे दक्षिणामुखोऽञ्जनाभो रक्ताम्नरथरश्वतुर्भुजशश्चकक धरस्सर्वाभरणमृषितो धृतिपौष्णीम्यां सहितस्सत्यं सत्यात्मकं ज्ञानमयं संहारमयमिति ।

नैर्फारां पश्चिमाभिमुखस्तत्त्वामीकरामश्चतुरमृक्षः द्विशीर्पस्तान् इस्तरमञ्जूचकाज्यदर्वीसुनसृवज्ञङ्कप्परस्त्रिपादो स्कवस्वधरस्तर्वीमरण-भूवितो दक्षिणवामयोस्स्वाहास्वधायुक्तो यञ्चो यञ्चं सर्वदेवमयं पुण्यं कञ्जमिति ।

पश्चिमे पश्चिमाभिमुखश्चतुर्धुजस्तर्थाभरणमूपितः कनकाभः श्यामाम्बरघरः पत्रित्रीक्षोणीम्यां युक्तोऽच्युत्तपर्यारिमितैश्वर्यं श्रीपतिमिति ।

बायच्ये पश्चिमाभिमुखस्फाटिकाभस्त्यामान्बरधरोऽभयवरदहस्तः श्रीवरसाङ्कस्सवीभरणभूषितः कमठावनीभ्यां युक्तो नारायणो नारायणं जगनायं देवदेवं त्रयीमयभिति ।

<sup>!</sup> पाशेति पाठान्तरम् । <sup>†</sup> एतदादर्शान्तरे न ।

उत्तरे चौतराभिमुखः प्रवालाभो नवससपश्चफ्रणान्वितानन्तो-समङ्गे आसीनः पुष्पाम्बरधरस्सर्वाभरणशृतितश्वत्रमुजन्त्रञ्जक्षयः प्रमोदायिनीमहीयुक्तोऽनिरुद्धोऽनिरुद्धं महान्तं वैराग्यं सर्वतेजोमय-मिति।

ऐशान्यां प्राड्मुखस्तरुणादित्यसङ्काश्चर्युजः शङ्कचक्रघरः श्रीवस्तवश्चास्तर्याभरणसंयुक्तः श्रेतवस्त्रोत्तरीयोगवीती दक्षिणवामयो-रिन्दिराधरणीभ्यां युक्तः पुण्यः पुण्यं पुण्यासकं पुण्यमूर्ति पुण्यदा-विनमिति ।

# द्वितीयावरणदेवाः ।

द्वितीयावरणे प्राच्यां वराहः प्राडमुख्दस्यामाभश्चतुर्धेजस्याहु-चक्रघरस्तवीभरणभृषितो रक्ताम्बरी वराहाननः श्रीभृमिभ्यां सहिती वराहो वराहं वरदं भृमिमन्घारणं वश्चदंष्ट्रमिति ।

आग्नेय्यां प्राङ्मुख इन्दीवरामे। हेमान्वरथरश्चतुर्भनश्चङ्गक-धरस्सर्वाभरणसंयुक्तः कमछावनीभ्यां युक्तस्युमद्रस्तुभद्रं सुसुखं सुखप्रदं सुखदर्शनमिति ।

दक्षिणे दक्षिणाभिमुखो नारसिंहः श्वेताभो रक्तवस्वयस्थतुर्धज-इश्चक्वकपरोऽभयकव्यवरुभ्वतहस्तरिसहाननः श्रीभूमिसहितो नार-सिंहो नारसिंहं तथोनाथं महाविष्णुं महावरुमिति।

नैर्म्मत्यां पश्चिमाभिमुखो हेमाभः श्यामाम्बरधरश्चतुर्भुजः शक्वचक्रधरः किरीटाद्याभरणान्वितः पद्मास्थराभ्यां युक्त ईशिताल्मा ईशितालेशं वरदं सर्वेशं ईशिताल्मानामिति ।

पश्चिमे पश्चिमाभिमुखो बामनो ब्रह्मचारी बकुळफलामो द्वि-मुजस्क्रजरण्डथरस्तमेखळः कौपीनबासास्तोपबीतकृष्णाजिज्यसरः पवि-त्रपाणिबीमनो बामनं बरदं कास्यपमदितिप्रियमिति।

वायव्ये पश्चिमाभिमुखो नीलाभः पीताम्बरधरो लक्ष्मीधरणीम्यां युक्तस्तर्वोद्वहस्तर्वेशं सर्वाधारं सर्वेश्चं सर्वोद्वहमिति ।

उत्तरे चौत्तराभिमुखिल्लाविकमः स्यामाभश्चनुर्भुनः शङ्कषक्रयरः पौताम्बरथरो हारादिमूचितस्सुस्थितवामपादो छछाटान्तोङ्गृतदक्षिण-पाद उङ्गृतपादे प्रसारितदक्षिणहस्तः कट्यावलम्बितवामहस्तिक्व-विकामिल्लाविकमं विशेषेक्यं सर्वाधारं वैकाठिमिति ।

ऐशान्यां प्राङ्मुखो रक्ताभक्त्यामाम्बरधरः कनकाश्यामाभ्यां सहितस्तर्वविशेश्वरसर्तविवेशेश्वरं पुण्यं शुद्धं ज्ञानमिति ।

पुरुपादीनामनुक्तं सर्वं विष्णोरिवेति विज्ञायते ।

# वृतीयावरणदेवाः ।

तृतीयावरणे प्राच्यां स्यामाभोऽन्तर्मुखो जपाम्बरधरो ज्येष्ठजो द्विसुजो धृतकुलिशदक्षिणहस्तः कत्र्यवलम्बितवामहस्तः किरीटाद्या-

#### परिवारलेखनाः ।

भरणान्त्रितो मेघनादरवो वेणुष्वजो गजवाहनश्शचीपतिर्जकारवीज इन्द्रं शचीपतिं पुरुहृतं पुरन्दरमिति ।

आग्नेय्यां बिह्नजातः किंद्युकपुण्यसदशरशातिपाणिः कुण्ड-ङाङ्गदहारस्थ्रकपिञ्छाम्बरघरः कपिथ्वजोऽजवाहनस्वाहास्वधापति-रकारबीजस्तर्वदेवमुख आसीनोऽग्निरप्निं जातवेदसं पावकं हुताशन-मिति ।

यास्य श्यामाभी रक्तवस्त्रथरी गदी व्याङ्ख्जो महिषवाहनो भरणीजो यकारबीजरशुकाङ्गीशो घण्टानादरवो यमो यमं धर्मराजं प्रेतेशं मध्यस्यमिति ।

नैर्क्तव्यां नीलाभी रक्ताम्बरस्यूली भौमिकास्येभवाहनः ' कुकलसम्बजो मुळजसांमोहिनीपतिः पकारबीजः पर्णर्वो निर्काति-[र\*]रम्भाभिपतिनाँलं निर्काति सर्वरक्षोऽभिपतिमिति ।

बारुण्यां नीळवर्णों रक्तवस्त्रघरः पाशी सिंहष्वजो बारुणजस्तु-प्रतीकेमबाहनों ऽञ्जनापतिर्वकारबीजो दर्दुरस्वो वरुणो वरुणं प्रचेतसं रक्ताम्बरधरं यादस्पतिभिति ।

<sup>&</sup>quot; ' भौतिकाख्यो नरबाइन ' इति पाठान्तरम् । प्यानमुक्ताबल्यासस्य श्री भौतिकेमबद्दनलमुक्तम् † 'कणस्य ' इति पाठान्तरम् । प्यानमुक्ताबल्यां पणबद्याक्तमुक्तम् । ! ' सुप्रतीको मकरबाइन' इति पाठान्तरम् ।

बायस्ये कनकामस्तिताम्बरघरो पृगवाहनो वायुजो वेषु-ष्वजः कुमुद्रतीपतिर्दण्डस्यकाराक्षरबीजश्चक्रको वायुजीवनं भूतात्मकं बायुमदानमिति ।

उत्तरे सितवर्णः श्यामान्यस्यरो दण्डौ पुष्पकवाहनः क्रकाल-सम्बजः ककारबीजो यवनलापतिर्धिनष्ठजो यृदक्करवः कुबेरः कुबेर धन्यं पौलस्यं यक्षराजमिति ।

ऐशान्यां पाटलाभस्तिताम्बरो शृष्यव्यवाहनो जटामीलिश्चतु-श्चेजिब्रेनेत्रस्यूल्पाणिस्थकारबीज आर्द्रोजः पार्वतीशो डमरुकच्चिनि-रीशान ईशानमीश्वरं देवं भविभिति ।

इन्द्रादयोऽष्टावस्यन्तरमुखाः । एतेष्वनिरुद्धं स्निविक्रमं वामनं च बिना भुवे स्थिते स्थितानासीने त्वासीनाञ्क्रयने यानके च तत्त्वकोत्तुकवद ध्यायस्नवयत् ।

# देव्यौ ।

देवस्य दक्षिणे रुक्माभा श्लीमान्यस्यरा प्रश्नहस्ता द्विभुजा कक्ष्याबन्ध्रघनस्तनी छ्छाटोपरि पुष्पचूडान्विता मकुटहारादिसवीभरण-संयुक्ता श्रीवस्यादिबीजोत्तरफाल्गुनीजा मणिष्यानिरवा श्रीः श्रियं पृति पित्रश्री प्रमोदायिनीमिति ।

स्वातीसंजीनतत्वं ध्यानमुक्तावल्यामुक्तम् ।

बामे श्यामाभा रक्ताम्बरघरा रक्तोत्वछधरा मकुटादिसर्वाभरण-संयुक्ता वैशाखरेवतांजा छश्मीवृर्वाक्षराधिया शङ्करवा मुईरिणी पौष्णी क्षोणी महोमिति।

पुरुषा(द्या)दिदेवीनां श्रीभूम्ये।रि[वे\*]ति विज्ञायते ।

# कर्माचीस्थानदेवाः ।

कर्मा बस्थिन पीठोपरि प्राच्या माङ्मुलस्पुमदः पूर्वत्रत् । आग्नेप्यां प्राङ्मुखस्वर्णवर्णः पीताम्बरस्सकछाविश्वाम्यां युक्त-स्मर्वसम्बै विश्वं सर्वाधार स्वेंडाविति ।

दक्षिणे दक्षिणामुखो हयात्मकः श्वेताभः पीतवासा हयानन इलाविश्वास्यां सहितो हयात्मकं देवेशं सर्वानन्दं सनातनमिति ।

नैर्ऋत्यां पश्चिमाभिमुखस्सितवर्णश्स्यामाम्बरधरश्चुद्धाविमळाभ्यां युक्तस्मुखावहस्सुखावहं सुमुखं सुरेशं सुरप्रियमिति ।

पश्चिमे पश्चिमाभिमुखो रामदेवः कनकामो नीलम्बरधर-श्वकराङ्कपरद्युधरो ब्राह्मीविजयान्यां सहितो रामदेवे रामदेवं महाबलं महामद्रं परह्यपाणिनमिति ।

वायच्ये पश्चिमाभिमुखः किंग्रुकपुष्पामस्सिताम्बरधरस्युभ-गासुमुखीभ्या युक्तस्संबहस्संबहं सर्वते जोमयमानन्दं सर्वरूपिणमिति ।

उत्तरे चोत्तराभिमुखः पुण्यः पूर्ववत् ।

ऐशान्यां प्राङ्मुखोऽप्रिवर्णस्सिताम्बरधरस्सुमताजननीभ्यां युक्त-स्मुवहस्सुवहं सुकृतं विज्ञानं देवमयमिति ।

सुभदादीनामनुक्तं विष्णोरिवेति विज्ञायते ।

हिर्तायावरणे गजबाहनः श्वेताभस्सुवष्यजो मित्रेशो मित्रः, रस्वाहनोऽप्रिवणो खुङ्कष्यजस्मतीशोऽत्रिः, गजबाहनः कनकाभस्मवा-रिकळशष्यजस्कुभेश्वरश्चिवः, हयबाहनः प्रवाळाभो वेदष्यजस्कुदेशो विश्वः, सर्वे रक्ताम्बर्ध्या भेरीरवा रोहिणीजाता नामाधक्षरबीजाश्वे-तान्पीठान्ते प्रागादिबहिर्मुखानवेवत ।

हेसाभस्सनातनः कुन्ताभस्सनन्तनो गुन्नाभस्सनकुमारस्काट-क[भ'] स्मनकश्च, सर्वे श्यामाभ्यरभरा; पद्मबाहनाः कूर्चच्यजा ब्रह्मचा-रिणो नामायक्षस्वीजाः पुष्पजास्त्रह्वस्वाध्य । एतानाग्नेप्यादिषु कोणेषु बहिर्मुखानर्चयेत् ।

मित्रं छोकहित विश्वासकः कविबरं, अत्रि त्रिधाराति तृतं।या-स्मकः बेदम्(तै, त्रिवं मुनिवरं शुद्धं मुखोत्तरं, विश्वं भूतनायकः जगद्धीक्षणं सर्वमातृकः, सनातन मुगान्दं ब्रह्मसम्भवं निष्ठानकः, सनन्तन गुरुं सर्वपूज्यं मन्त्रज्ञं, सनन्दुमारं ज्योतिरीश निरुद्धेगमक्रोधं, सनकः नियन्तारं धर्मञ्ज धर्मञ्जदित्।शिति ।

तृतीयावरणे चेन्द्रादीन्पूर्ववत् ।

दक्षिणे श्रियं वामे हरिणीं च पूर्ववत् ।

दक्षिणे भित्तपार्थे हक्माभो हंसवाहनः कमण्डळ्खजोऽभि-जिजातस्सावित्रीपतिरुकारबीजो वेदरवा ब्रह्माणं प्रजापति पितामहं हिरण्यगर्भमिति । सुवर्णाभो ब्रह्मचारी रक्ताम्बरधरः पद्मवाहनः क् चेष्णजरशङ्करवो रोहिणीसहितो मकारबीजो मार्कण्डेयं पुण्यं पुराणमिस्तमिति।

वामे भित्तिपार्श्वे श्वेतामो व्याध्रचर्मान्बरघरः परश्चमृगधर-श्चतुर्धुजो वृष्यवजवाहनो डमरुकचिनमेकारबीज आर्दाज उमापतिर्ग-क्लाघरो गङ्गाघरं वृषभवाहनमष्टम्तिमुमापतिमिति । अभिवर्णरश्चकान्बर-घरः पद्मवाहनः कमण्डलुच्चजो रोहिणीजरशङ्करवो नामायक्षरबीजः ख्यातीशः पद्मापितरं धातुनाथं स्व्यातीशं सुगुमिति ।

# द्वारदेवाः।

दक्षिणे गन्धर्वस्थाने बेणुवर्णाभः पुष्पकेतुस्सन्धिनीश उदङ्गुखां धाता । बामे गन्धर्वस्थानं शुक्तपत्रामा गजवाहनस्तर्यध्वज ऊर्ष्वेशो दक्षिणासुखो विधाता । द्वारे दक्षिणशिरा उत्तरपाद ऊर्ध्वसुखो नील-बर्णो कृषभवाहनोऽश्लिकेतुः प्रीतीशो स्रतिः। पूजकादिभिरर्चनाकाला-

#### **पविकारनेसना** ।

दन्यत्र न लक्ष्यः । उपिर शिरस्थाने पूजंयत् । तदुपिर शुक्रामस्य-रक्षवाहनोऽश्वकेतुर्भरणीज उदिक्छरा अथोसुखः पनक्षः। द्वारदिविण-मागे खाणीमो गजवाहनो कृष्यज्ञो बल्छाः पतिरः। नामे सुवर्णामो रथवाहनश्चक्षुत्रज्ञो घरणीशो वरुणः। एते नामायश्चरबीजाशश्चर्रदा आश्वयुजादिहस्तजाश्च (१)। धातारं डिम्मिनं सनिलं गदावहं, विधातारं कोनाशस्मुरण्डं न्यनं, मृति सुवक्षसुल्सक्षं पीठं, पतक्षमुल्करमपदानं कपरिंनं, पतिरं बल्दिं मध्यमं बहुरं, वरुणं तेजिनं दंसिनमिति पडेतान्कपाटं यत्रास्ति तवाचेयत्।

## विमानपालाः ।

आल्यस्य बहि:पार्श्वे प्राग्हारमध्ये प्राङ्मुखो दूर्वाङ्करखणों हेमान्बरस्यः प्रक्षतीशो दण्डपाणिस्स्येनभ्यजवाहनो रोहिणीजो नामा-पक्षरबीजो न्यस्रं दर्शालको पीवरमार्थकमिति ।

दक्षिणे दक्षिणाभिमुखा स्कवर्णस्सिताम्बरभर उस्सायिनीयति-र्रण्डभरो भिण्डिपालभ्यजा ह्ययाहनो मघोद्भवस्सुवप्यनिर्विधाय[श्चर\*] बीजो विवस्याग्वियस्यन्त भरतं विश्वकर्माणं मरीचिमन्तमिति।

पश्चिमे पश्चिमामुखश्वारकाण्डध्वनिः पुष्पाम्बरधरः कपोत-बाहनी धूमकेतुर्हेलायुत्रे बहुप्रजानायो विशाखजो मेचरवो नामा-पक्षरबीजो मित्रो मित्रमिवर्र राजिध्मन्तं रमणकमिति ।

उत्तरे चोत्तराभिमुखो हेमाअः पुष्पाम्बरधरो सृगबाहनो महिषम्बजो मूळजो दण्डपाणिर्वाणीपतिर्वेदरवः क्षत्ता क्षत्तारं महीधरं उर्वरोहं शेवधिमिति ।

## द्वारपाळा: ।

प्रथमद्वारदक्षिणे व्यतनर्णारशुक्काम्बरधरस्कृषध्यको गजबाहनौ रोहिणीजस्सान्ध्यानाध्यशङ्करबी यन्त्रिकायुधी मकारबीजो मणिको मणिको महाबर्ल बिसले टारपालकोमिति ।

वामे तस्य पानी कनकामा सिताम्बरधरा पुष्पहस्ता सौम्यजा द्युकस्वरस्वा सकारबीजा सन्थ्या सन्थ्यां प्रमावती ज्योतीरूपां रुडब-तामिति ।

मुखनण्डपद्वारदक्षिणे स्प्रतिकाभो हेमाम्बरो रुखाहनः कुशध्वजो विधिजो दिव्येशो नामाद्यक्षरबीजो दण्डपाणिश्चतुर्धजो वेदरबो बिखन नसा (१) विखनसं तपोयुक्तं सिद्धिदं सर्वदर्शनमिति ।

वामे रुहवाहनः कूर्चध्वजस्तारायश्ररबीजस्तन्थिनीशो वेदरबो रण्डधरो द्विभुजः पुण्यसम्भवस्तापसस्तापसं सन्धिराजं सर्वदोष-विवर्जितं सहस्राश्वमेधिनामिति ।

प्रथमावरणद्वारदक्षिणेऽप्रिवणैरशुक्कान्वरधरः कूर्मवाहनश्चर-ध्वजस्सम्मोहिनीपतिर्नामायक्षरबीजः प्रोष्ठपाज्यातो दण्डपाणिस्सिहरवः किष्कित्धः किष्कित्धः बहमर्दनं बहसेनं दृद्धवतिर्मिति ।

वामे स्वतामो रक्ताम्बरधरः कूर्मवाहनश्शरज्जजो विशोका-पतिर्वेणुदण्डायुअस्तीर्थायक्षरबीज आर्द्धाजो मघरवस्तीर्थस्तीर्थमुद्राहकं सर्वेयोग्यमुदावहमिति ।

द्वितीयावरणे द्वारदक्षिणे चोत्तराभिमुखः प्रवालाभ एकदन्तः कण्णदूर्वं गजाकारो वामनः कुशच्चजो वेणुकङ्कतवाहनश्सङ्करव-श्रतुर्भुजः पाराहेतिः कदणेफलहस्त आर्दापातः श्रविष्ठजो वक्रतुण्डो कक्राण्डमकदंष्टं विकटं विनायकभिति ।

उत्तरे श्रद्धवर्णो नीळाचरः किरीटी सिंहासने समासीनो डिसुजो जननपति 'ससर्पथजो हस्तताळरवश्शेषाधक्षरबीजो मकरब्बल बाहनो नवभिस्सतभिः पश्चभित्री पृष्ठोद्धतैः फणस्सवाच्छादितमीळि-नीगराजो नागराजं सहस्रशीर्थमनन्तं शेषशिति ।

तृतीयदारदक्षिणे शङ्काभो नीलम्बरो भूताकारश्च्यावतः-पद्मभ्यज्ञवाहनो हस्ताभ्यां शङ्कं दथानो वारुणश्चञ्चत्वश्चङ्कादिबीजः शङ्कानिधिश्शङ्किधिवरं धनदं मीकिकोद्वनिमिति।

बामै रक्तामो जपाम्बरधरो विश्वद्वेशो हस्ताम्यां पद्मं द्यानः पद्मध्यजनाहनः प्रोष्ठपाजातार्सिसहनादरवः पद्माधक्षरबीजः पद्मिनिधिः पद्मिनिधि रक्ताक्षं भ्रतनायक्तिति।

<sup>°</sup>जरवतीपांतरिति पाठान्तरम्। जनीपतिरिति ध्यानमुक्तावल्यामुक्तम् ।

चतुर्धीवरणे द्वारदाक्षेणे रक्तामः श्वताम्बरधरो नागचूबिकमस्तक उदेश्यकरो व्याश्रवाहनस्वर्धस्वजो भामिनीशस्तुरङ्गवाहनोऽहिध्वजो भेरी-रबस्तुकारबीजो हस्तजस्तुईणस्तुईणं दैव्यराजं विष्णुभक्तं गदाधर-मिति।

बाम स्थामाभो रक्ताम्बरधरो नागचू डिक्मस्तक उद्देश्यकरस्सु-धापतिच्याध्यादनस्संपञ्चजो झङ्गरीरवा इस्तजो बस्यादिबीजो बङ्दिरो दैतेयं महीवार्ये बङ्किदं सुरूपाणिनामिति ।

पञ्चमावरणद्वारदक्षिणे रक्ताभो नीलान्वरक्षरिशारिस खड्मधरी बायुवाहनोऽनलध्यजो घोररवस्स्वातिजो बलेशः खकारबीजो नन्दको नन्दकं खक्कं पापहरं दैस्यनाशनमिति ।

बामे पञ्चवर्णेर्धुक्तं श्वताम्बरं नपुंसकं शिरसि चापघरं मेघवाहनं शरष्यजं महानादरवं विशाखजं शकारबीजं शार्क्कं शार्क्कं धर्मुवरं शत्रु-हन्तारं वरायुधमिति ।

षष्टावरणद्वारदक्षिणे श्वेताभो नीञ्चासाश्चिरति शङ्क्ष्यहण्डा-युघो नन्देशो रोहिणीजो वियद्गतिष्यजो हंसवाहनः कर्णशन्दरबो नामाधक्षरबीजश्शङ्कृषुडी शङ्कृषुडेनं वृक्षदण्डं श्वेताभं घोररूपिण-मिति ।

<sup>। &#</sup>x27;तुहिनस्तुहिन'भिति पाठान्तरम् ।

वामे रक्ताभः श्वेताम्बरधरश्चिरासि चक्रग्रहण्डपाशभून्मेघनाद-रवे। धूमकेतुस्तुष्टीशः प्रवृत्तवाहनश्वकारबीजश्वकचूडी चक्रचृडिनं महानादमुदप्ररूपं भयानकमिति ।

सप्तमावरणे द्वारदक्षिणे हेमामो रक्तवस्वधरश्चार्युर्ज उद्देश्य-दण्डधरो दक्षिणहस्ते अपसय्यक्तव्यविभागत्वामहस्त उपवेगसमन्त्रितो दंष्ट्राच्या युक्तः किंचित् द्वारं समीक्ष्य स्थितः प्रियापातिस्सिहवाहनो मेघरवो धूमकेतुर्मुलोङ्गवो नामायक्षरबीजसण्डसण्डसुप्रं भयानकं

बामे श्यामाभः श्वेताम्बरधरस्तुमुखीपतिरत्यसर्वं चण्डवत् , प्रचण्डः प्रचण्डं भीमं घोररूपं द्वाराधिपतिमिति ।

## विष्वक्सेनः ।

उदनप्राकारपार्थे विमानपार्थे वा कुबेरेशानयोर्भेष्ये दक्षिणामु-खिस्सहासने समासीनोऽप्रिवर्णः पीतवासाश्चतुर्भुजदशङ्कुचक्रघरोऽभय-क्रव्यवज्यितहस्तः श्रीवस्तं ब्रह्मसूत्रं विना हरिरिव भूपणैकुक्तोऽध्यवा हिसुजः पुष्पपाणिदशक्तिदण्डसूदा जपापतिः श्वक्रकेतुः पुष्परथवाहनः पूर्वीयादोद्भवः पुष्परवो विद्यादिबीजो विष्वक्सेनो विष्वक्सेनं शान्तं हरमिति।

#### परिवारवेकताः ।

# आख्याभिग्रसदेवाः ।

प्रयमावरणस्य त्रिभागाद् हिभागे सोपानमध्ये वा सेतामी रक्ताम्बरधरो बहिर्मुखो ब्रह्मचारी दण्डाषुधस्तिहष्यजगहनः फाल्गुन-हरिणीजातः कुम्भशस्यत्वो भूगायक्षरबीजः श्रीभृतः श्रीभृतं सेतवर्णं वैष्णवं मुखपाळिनमिति ।

द्वितीयावरणे हाटकाभश्कुकिपञ्छान्वरघरो झ्राङ्करीमेखञा-युक्तः किङ्किणीजाञ्युतस्त्वीभरणभृषित उपर्युपरिष्ठन्नामिर्वन्भूकिन-माभिश्वडाभिस्तिस्टिभिर्युक्तस्यामञ्जित्तीर्यस्युतुत्वसुनगेन कृतच्छन-वीरः किरीटवान्पञ्चर्णमिश्रितसुन्नगान्यां युक्तस्वन्दामयपक्षद्वयुत्तो गुज्जाभनेतो दृदयेऽज्ञञ्जिसंयुक्तोऽभयदो वा दिशुजस्त्वास्युद्धवस्त्रुक्तो विशोकेशो वायुवाहनस्तुण्डायुभः पक्षाघातरवो गणायक्षरवीजो गरुडो गरुडं पक्षिराजं सुपर्णं खगाधिपतिमिति ।

तरपूर्वे चक्रोऽक्कारवर्णो रक्ताम्बरश्चिरासि चक्रमृत्युष्टिकेशो धूमकेतु: प्रष्टतवाहनस्तर्जनीरवश्चकारबीजोऽनलस्पुदर्शनं चक्रं सहस्र-विकचमनपायिनमिति ।

तरपूर्वे पावजन्यो दुग्धाओ रक्तवस्त्रधरो भूताकृति। इशरासे शक्क्षपृद्धियद्गतिष्यजो वियदात्रायुषो इंसवाहनः कर्णशन्दरयो बारू-

णीपतिश्शकारबीजोऽनलजश्शङ्कः पाञ्चजन्यं शङ्कमम्बुजं विष्णु-प्रियमिति ।

तत्त्व्सं हाटकाभक्ष्युकापिञ्छाम्बर ऊर्ध्वकेशक्ष्यकृतेत्वर्गयुवाहन-स्सिहरबस्स्वातीजातो जकारबीजो जयप्रियापतिर्द्धिमुजः पषाघर श्रासने दक्षिणं पादं प्रसार्य वाममाकुञ्ज्यासीनस्सर्पयुक्ते इदयेऽ-क्रान्टिसंयुक्तो खजो जयमयुच्छ्लं धन्यं ध्वजमिति ।

तःपूर्वे यूथाधिषस्य पीठे बहिर्मुखः श्वेताभो रक्तव्रक्षघरो - सूताकारो द्विशुजो दण्डधरो भूतकेतुर्महाचातकवाहनो विरजेशो गतिशन्दरनः श्रविष्ठजो भूतायक्षरो महाभूतो यूथाधिपति निलसुप्रं महाभुतमिति।

तत्त्व्वें पीठे पाकोजुनो स्कमाभः पष्पनेत्रः क्रण्याकुश्चितमूर्ण्यजो भूताकारः कृष्णावस्त्रधरः सृम्भोदरो हि.मुजो दण्डहस्तोऽश्विनीजात-स्सिहनादरबस्तिहश्वजवाहनो भूतायक्षरबीजस्सुमृत्वीपतिर्विष्णुभूतः पाकोर्ज्जनं पाकास्त्रमक्षहन्तं (१) विष्णुभूतमिति ।

एतेऽनपायिन एतेषु श्रीभूतगरुडौ प्रासादपार्थे चक्रशङ्कथन-जयूषाधिपपाकोर्जुनान्बल्पिठपार्थे संयोज्यार्चेयेदिति केचित् ।

प्रथमावरणे द्वितीये वा पूर्वविदन्द्वादीनर्चयेत् । प्रागादिद्वार-दक्षिणपार्के तत्त्विगीज्ञानम्यर्चयेत् ।

#### परिवारतेवनः ।

## द्वितीयावरणदेवान्तराळवर्तिहेवाः ।

द्वितीयावरणे प्राग्दारादुत्तरे पश्चिमाभिमुखो रक्तवर्णबञ्जक्काम्बरो द्विमुजः पग्चहस्तस्ताश्ववाहनो हयध्वजो रेणुकामुवर्चन्नापतिः खकार-बीजोऽन्धियोषरवस्तहस्त्रकिरणे। मण्डनाहतमौनिः श्रावणे मासि हस्तज आदित्यं आदित्यं भास्करं सूर्यं मार्तण्डं विवस्यन्तमिति ।

दिगीशस्य दक्षिणे पश्चिमाभिमुखः खेतामो रक्ताम्बरो द्विमुज इयुचापञ्चनण्डलावृतमीलिहिरणमगष्टाखवाहनः कुळीरघ्वाो हंसरवी रोहिणीपतिस्सकारबीजश्चन्द्रो वसिष्ठं सोमं यद्याङ्गमिन्द्रं चन्द्रमिति ।

दक्षिणे दिगीशस्य पूर्वे चोत्तराभिमुखो बन्यूकवर्णो नीळाम्बर-धरश्यक्तिपाणिश्शरभष्त्रजञ्जुकंयुपापतिरिश्वनीजातोऽश्ववाहनश्चक्र रची नामायश्चरबीजोऽक्रारकोऽक्रारकं वक्रं रक्तं धराम्रतमिति ।

तस्य पश्चिमे चोत्तरामिमुखः स्वामवर्णो रक्ताम्बरो द्विभुजो रथवाहनर्सिहष्टजनश्चाहरवो नामायश्चरबीजस्सुर्गीळापतिः श्रविष्ठजो क्षप्रो कुषं स्थामं सौम्यं श्रविष्ठजमिति ।

पश्चिमे दिगीशस्य दक्षिणे प्राक्सुखः पीताभस्त्यामान्वरधरो दर्भहस्तः पूरिमकुटः कष्णाजिनघरः कुशस्त्रजो हंसवाहनस्तिष्य-जातस्तारापतिनोमायक्षरबीजो बृहस्पतिः पीतवर्णं गुरं तैष्यं बृहस्पति-विति ।

#### वरिवारडेवताः ।

तस्योत्तरे प्राक्ष्मुखो रजतवर्णो बल्कलम्बरोऽजिननटाधरो मेषवाहनस्त्रुवण्यजो रोहिणीजो नामाधक्षरवीजस्सुमदापतिश्चाङ्क-रवश्युकस्थाकं भागेवं कान्यं परिसर्पणमिति ।

उत्तरे दिगीशस्य पश्चिमे दक्षिणामुखोऽङ्गनामो दिग्जुजः कुश्चचीरान्वरथरो रेवतीजः कुमुदापतिर्वराहस्वजवाहनस्त्रक्षरवो नामा-यक्षरबीजो मन्दस्सूर्यपुत्रं मन्दं रेवयं शनैकरिमिति ।

तद्याच्यां दक्षिणामुखः श्यामामो जपान्वरवरो द्विभुजो नाग-चृद्धिकमस्तकः पाशापुषो मण्डलाष्ट्रतमीलिस्तर्पज्वजवाहन आस्त्रपञी जरापतिनीमाधक्यस्त्रीजो राष्ट्रराष्ट्वं दैतेषमुरगेशं प्राहकमिति ।

प्राच्यां पश्चिमाभिमुखं चूजवर्णः खेताम्बरधरो नागेक्षोऽ-न्यस्तर्वे राहोरिव केतुं इच्चं रैग्दं प्रकाशिनमिति । यहिरद्वारं तहिरद्वाराभ्वें समर्चयेत् ।

# वृतीयावरणदेवाः ।

र्तीयावरणे प्राच्यां प्राग्धरारक्षिणे पश्चिमाभिमुखी द्विभुज पौताव्यरा श्वेताभा कृष्णकुञ्जितपूर्वजा इदयेऽक्राळेतंयुक्ता रेवतीजाता गकारबीजा कूर्यव्यजवाहना शङ्करवा गङ्गा गङ्गां नळिनी जाह्न्यी छोकपावनीमिति।

दक्षिणे चोत्तराभिमुखा श्यामवर्णा रक्तबक्षधरा पीनस्तना कष्णकुबिततमूर्पेजा द्विगुजा पुण्यहस्ता परपुष्टरमा मत्यवाहनकेतुका मूळजा नामायक्षरबीजा यमुना यमुनां स्फाटिकां नदीवरां पावनी-मिति।

पश्चिमे प्राक्षुखा रक्तामा श्वेतवस्त्रा सुखासीना द्विसुजा पुष्प-माळाघरा कूर्यश्वजवाहना जळजकुरकुटरवाश्विनीजाता नामाद्यक्षर-बीजा [नर्मदा\*] नर्मरा नरीहरूपां विद्युद्धपां विशालामिति ।

उत्तरे दक्षिणामुखा कृष्णभेतामा पुण्यवस्रभरा पद्महस्ता क्षिप्रजोद्धद्रकेशी पौष्णजा जरुवोपरवा मकरष्वजवाहना सिता-चि\*] क्षरजीजा सिन्धुस्तिन्धुं नदीवरां मृक्षक्री सापनामिति ।

प्रारद्वारोत्तरे स्थामवर्णा पीताम्बराष्ट्रभुवा चतुर्भुवा वा शङ्क्षच-कवरा सर्वोभरणसंयुक्ता कश्याबन्यवनस्तनी कृषिकोद्भवा घण्टारबा नामाद्यक्षरबाजा सिंहध्यजबाहना दुर्गा दुर्गो काव्यायनी विन्ध्यवासिनी-मिति ।

आग्नेय्यां रक्तत्रणी श्वेतव**म्ना च**तुर्युजा दक्षिणवामयोरक्षमाला-क्रमण्डलुहानमुद्रापुस्तकहस्ता हंसवाहना नामायक्षरबीजाश्विनीजाता प्रणबच्चतिस्तिद्धिस्तिर्द्धि विचां श्रृगुपनीं सरस्वतीमिति ।

# नैर्ऋत्यां श्रियं पूर्ववत् ।

वायव्यां रक्ताभा पुष्पाम्बरा पीनस्तना पुष्पानिधिभाजनघरा दक्षिणे पीतगदाधरा वृषभयुता वामे रक्तनीलपरिताङ्गी (!) मङ्गलि-कायुक्ता येष्टानश्चनश्चनाता खरयुक्तरथवाहना काकध्व जा काकध्वनि-युता नामायकरबीजा ज्येष्ठा, भूः ज्येष्ठायनी सुवः ज्येष्ठायनी सुवः ज्येष्ठायनी कलिराजनी (!) कलिपरनीमिति ।

ऐशान्यां रक्तामा स्थामान्वरवरोप्तनयना महारोद्री दंष्ट्रान्या-मळक्रूता बाज्मोन्युत्तरासङ्गा मांसादिनिष्ठाल पड्युजा चूमङ्गविकटा कपाल्याशहस्ता रक्तकुवितनप्<sup>र्</sup>जाहहाससिहितोमपीठसमासीना डमुक-कच्चित्रता नामायश्चरवीजा पिशाचम्बजबाहनार्द्रानश्चत्रजाता धात्री महोदरी रोद्रि महाकालीमिति ।

अन्तराले प्राच्यां पश्चिमाभिमुखा रक्तवर्णा जपाम्बरधरा पुष्प-हस्ता ल्लाटे पुष्पचूढा कृष्णकुश्चितमूर्वजा बीणावेणुरवा स्वासुङ्कवा कपोत्तप्यजवाहना सुरायक्षरबीजा सुरा सुरां सुमुखी विद्युद्धां सुमगा-मिति।

तद्दक्षिणे पश्चिमाभिमुखी कनकाभा सिताम्बरथरा पुण्यहस्ता विभुजा कृष्णकुञ्चितमूर्पजा वीणावेणुरवा स्वात्युद्भवा हंसम्बजवाहना

मञ्जुङक्युक्तेति पाठान्तरम् ।

नामाद्यक्षरबीजा शेषं सुरावत्, सुन्दरी सुन्दरी विशालां पद्माक्षीं पद्मवर्णिनीमिति।

दक्षिणे चोत्तराभिमुखा हक्मामा रक्तवस्त्रधरा पुष्पहत्ता कृष्ण-कुश्चितमूर्पजा हंसप्यजबाहना हंसरवा विशाखजाता नामायक्षरबीजा स्वाहा स्वाहां ग्रुआङ्की पृष्ठङ्की साधनाभिति।

तत्पश्चिमे चौत्तराभिमुखा सित्त्यामा कृष्णाम्बरधरा पुष्पहत्ता द्विभुजा कृष्णकुश्चितमूर्धजा शुक्राधजबाहना नामाधश्वरबीजाप्रिरबा याम्यजा स्वधा स्वधां समृद्धि कुलवर्धनी सन्नतिमिति ।

पाश्चिमे प्राङ्मुखा कनकामा सिताम्बरधरा पुष्पहस्ता द्विशुजा छळाटोपिरे पुष्पच्डान्विता मयुरबाहना मयुरबररवा सौम्यजा नामा-शक्करबीजा माया माया मातक्की वराक्की वराननामिति ।

तदुत्तरे प्राङ्मुखा कनकाभा शुक्कान्वरा पुष्पहस्ता द्विश्वना रूळ्णकुश्चितमूर्धेजा बीणावेणुरवा हंसध्वजवाहना मूलोद्भवा नामायश्वर-बीजा संह्वादिनी संह्वादिनी बरारोही मायाङ्गी मदवर्धनीमिति।

उत्तरे दक्षिणामुखा हेममिश्रसिताभा रक्ताम्बरधरा पद्महस्ता द्विभुजा कृष्णाकुष्टितसूर्धजा शुक्तस्वरस्या हंसच्यजवाहना राकायक्षरबी-जाभिजिञ्जाता राकाराको मुख्यां रक्ताङ्गी वराननामिति।

तःपूर्वे दक्षिणामुखा सितस्यामा शर्मापुष्पनिभाग्वरघरा पुष्पहस्ता द्विभुजा कृष्णकृष्वितमूर्पेजा धनस्तनी पृथुश्रोणी हंसध्वजवाहना शुक्तस्वररनाभिजिजाता पुण्यायश्वरबीजा [सिनावाळी\*] सिनीबाळी गर्भास्तिनी हितदां पुण्यदामिति ।

## हवीरक्षकादयः ।

प चनालये चोचरामुखः कृष्णवर्णः श्वेताम्बरे विकटस्स्टूल-पाणिः कृषेशयायताक्षो नामाधशस्त्रीजस्मुरगणेशः शङ्कावोऽश्व-वाहर्नास्सहष्यजो रोहिणीजो हवीरक्षको हवीरक्षकमान्नेयं सैल्ब्यं पचनमिति।

पुष्पसंचयस्थाने पश्चिममुखः कनकवर्णस्थामाम्बरो गज-वाहनः पुष्पष्वजो रेवतीजस्थञ्जस्यञ्जसम्बरो नामायश्चरबीजः पुष्पपक्षकः पुष्परक्षकं हरितमधिवासं फुर्ख्यमिति ।

# स्नानोदकसंचयस्थाने पुरुषं पूर्ववत् ।

च्जोतवस्त्रोचारीयादिसंचयस्थाने हेमाभरशुकापिञ्जाम्बरधरश्चतु-र्भुजः कळशाक्षामालापाणिजेटाधरो हंसवाहनो रूपायाशरबीजस्सा-वित्रीपतिरभिजिञ्जातः क्षमण्डलुष्यजो हृङ्काररवसवद्या लद्यारं रूप-जातं निधिजं च्जेताधिपतिमिति ।

शयनस्थाने पश्चिमाभिमुखा हेमामा रक्ताम्बरा पद्महला द्विभुजा शिरिस गदाधरा सिंहध्वजवाहना त्रोररवा श्रविष्ठजा गकारबीजा गदा गदां काँमोदकी पुण्यां प्रबलामिति ।

हविर्द्रव्यादिसचयस्थाने पश्चिमामिमुखो मेघवर्ण श्वेताम्बरो विकटी रण्डपाणिभूतवाहनश्र्युरूवजो नामायक्षरबीजः कुम्भशस्दरबस्पर्वेश आर्द्रोनक्षत्रजातक्षामुण्डस्सर्वेश्वर जगमाथं चामुण्डं सर्वतक्षरमिति ।

होमस्थाने पश्चिमाभिमुखः श्यामवर्णः पीताम्बरीः हिसुजी दण्डापुर्थो रथवाहनस्सिह्णजे। नामाद्यक्षरबीजङशङ्कुरवः श्रविष्टजात-सम्प्रसनमादितिबैलिरक्षको बलिरक्षक रण्डधरं मर्वज्ञं सममिति ।

# चतुर्थावरणदेवाः ।

चतुर्धायरणे प्रारहारोत्तरे खङ्गसकाशः पीतबासा दण्डपाणिः खङ्गभ्यजो रधवाहनस्तराळोचनापतिः अवणजो नामा**यक्षरब**िनो नादरबी गाविष्ठो गबिष्ठं त्रेष्ट्रमं गुरुमाकाशामिति ।

द्वारस्य दक्षिणे पूर्वत्रद्वरिणीम् ।

पश्चिमे प्राक्मुख उत्पटाभक्कुकिपित्र्छाम्बरधरः पाशस्त्रज्ञ-बाहनस्सिह्ध्वजो बकारबीजो वरुणजो दर्दुरशब्दः कनकाधिपस्तोयः पवित्रममृतं तोयं गहुरमिति ।

भ्यानजुक्तावस्यां स्वग**्वजस्वमुक्तम्** ।

दक्षिणे बोत्तराभिमुखः पिङ्गलाभो नीलनासाश्चाक्तिम्द्रज-नाहनः कपिष्यजस्सङ्कशापतिशङ्करनो नामायक्षरनीजोऽप्रिर्वीतिहोत्र-माभुरन्यं श्चदमग्निमिति ।

उत्तरे दक्षिणामुखः स्थामवर्णः पीतवासा असिपाणिर्गज-वाहनो रेणुष्वजो यकारवीनश्वलिकापतिस्थातीजस्शक्क्रुरवी वायुरसु समीरणं वायुं पृषदश्वमिति ।

आग्नेय्यां पश्चिमाभिमुखस्फटिकामो स्काम्बरी द्विभुजः पुष्प-इस्तष्यङ्गुद्धध्वजबाहनो वियेश ऋतायक्षस्वीजो याम्यज ऋग्वेद ऋग्वेदं मधुं सोमं ऋतुमिति।

नैक्सैत्यां प्राङ्मुखः पीतवर्णः श्वेतास्वरः कुलिशहस्तो द्विभुनः कांस्यतालस्वोऽप्रिकेतुर्बुद्धीशस्तुरङ्गगहन ( इभ्मायक्षरबीजः' पुनर्ष-सुजातो यजुर्वेदो यजुर्वेदं दिधिमिश्रमिष्टमिति ।

वायव्यां प्राक्सुखा रक्ताभः पीतवासा हिभुजस्तातस्वरध्यजोऽ-जबाहनौ मुळीद्वयो मतीशो गानरबस्सामायश्चरबीजस्सामवेदस्सामं छृतं वर्षं यन्नमिति ।

<sup>ं</sup>स्वरवाहन इति पाठान्तरम् । 'ध्यानमुक्तावल्यां यकारबीज-त्वमुक्तम् ।

#### परिकारके**व**साः ।

ऐतान्यां पश्चिमाभिसुखोऽब्रनाभः भेतनस्त्रो हिसुनः क्रूबै-हस्तस्त्रुवध्वजो हंसवाहनो हंसरवः क्रेक्शः प्रोष्ठपाञ्चातो जपाधकर-बीजोऽध्यवेवेदोऽधर्वणं पवित्रं क्षीरं पुण्यमिति ।

भन्तराले प्राच्यामुत्तरं शिवं पूर्ववत् ।

तरक्षिणे पश्चिमाभिमुखस्मुवर्णवर्णः शुक्रिपञ्छान्वरधरः श्री-पतिर्जयकेतुः खङ्गवाहन श्वतुर्भृजश्यङ्गचक्रधरः पञ्जजन्यरवः! श्रवणो-द्ववो जातादाक्षरवर्णजो विष्णुविष्णुं व्यापिनं रक्तं विश्वमिति ।

दक्षिणे चोत्तराभिमुखः कृष्णवर्णः पुष्पवस्त्रधरो वेणुदण्डघरो द्विभुजस्त्रहर्वस्त्रिपादवाहनः कमण्डलुष्वजो विश्वाद्यस्त्रवीजो हस्तजः स्रोतः काद्ययः काद्यय विश्वमतिमक्षतं तस्रकमिति ।

तत्वश्चिमे चात्तराभिमुखः पाछाशपुष्याभा दिषद्धुजध्यमुख-स्सर्वाभरणभूषितो बाल्मीलियुतो देवयानीयतिर्नामाचक्षरवीजश्शद्भवो मयूरम्बजबाहनो गुहो जगहुवं विश्वयुवं रुद्दभुवं ब्रह्ममुवं भुवर्भुव-मिति।

पश्चिमे दक्षिणभागं प्राङ्मुखस्त्र्यामवर्णस्सिताम्बरो द्विभुजः खङ्गखेटकसंयुक्तः किरीटी भूतध्यजवाहनो नन्दितापतिरुत्तरोद्ववो

<sup>\*</sup> सङ्ग्रंबजवाह्न इति पाठान्तरम् । परं तु सग्रंबजवाह्न इति स्यात् । ध्यानमुक्तावन्यामस्य पश्चशन्द्रव्यनित्वभुक्तम् ।

वरायक्षरबीजो वंशरवः पङ्क्तीशः पङ्क्तीशं मित्रं वरदं भूतनायक-मिति ।

तदुसरे प्राक्सुखोऽक्रनाभः श्वताम्बरधरो नपुंसको दृषवाहनो गळकाष्ट्रज उपरव उम्प्योद्युधस्तीम्यजः पराद्यक्षरबीज. पवित्रः पित्रसम्प्रतं जप्यं छ्रद्धमिति।

उत्तरे दक्षिणामुखः विङ्गलाभः स्यामाम्बरोऽन्यत्सर्वं पवित्रवत् पावनस्तर्वर्तार्थं जल पुण्यं पावनं पुष्यपूजितमिति ।

तत्पूर्वे दक्षिणामुखः स्यामवर्णे हमाम्बरधरः पृबससफ्पप्रसा जरापतिर्हस्ततालस्य आस्त्रपज्ञो मकरप्यजवाहना नामायक्षरबीजस्त-क्षकस्तक्षक सर्पराजं क्षितिजं घराघरमिति ।

## पश्चमावरणंदवाः ।

पञ्चमावरणे पूर्वद्वारांतरं पश्चिमाभिमुखा स्यामाभा पुष्यवस्ता पञ्चहस्ता द्विभुजा कृष्यवृत्तिस्तमूर्यजा क्षुकस्तरस्या खङ्गश्यजवाहना नामायक्षरबीजा कुङ्गमेदिनी कुङ्गं सुदंष्टा क्षमामिति ।

दक्षिणं पश्चिमाभिमुखा सितस्यामा जपाम्बरधरा पुध्यहस्ता द्विभुजा खङ्गाध्यजवाहना छकस्यरखा ततायक्षरचीजाभिजिजातानुम-ति'रनुमति मुरूपां तन्त्रङ्गी सुअगामिति ।

दक्षिणे चेतराभिमुखा ब्रह्माणी चतुर्मुखी स्कमवर्णा स्तवस्त्रा कळशाक्षमाळायुता, तरिक्षिया धतवणा कृष्णाम्बरधरा त्रिनेत्रा राङ्-पाणिः, वैद्याखिनी रक्तवर्णा खेताम्बरा षण्युखी शक्तिपाणिः, वैष्णा-वी स्थामळाङ्गी पीताम्बरधरा राह्मचकाचरा, वाराही कृष्णस्थामनिमा रक्तवस्त्रा शस्त्रपाणिः, इन्द्राणी स्थामामा रक्ताम्बरा वज्रपाणिः, काळी स्थामामा रक्ताम्बरा सुदंखा शुळपाशकपाळिनी चेता एकप्रा-सादे समासीना नामायक्षम्बीजाः पिशाचध्यत्रवाहना आहोद्भवा गणध्यनियुतास्सतमानरः।

त्रक्षाणी पिङ्गलं गीरी तर्वनामुखा, सरिक्षिया विश्वरूपामुमा गणेश्वरी, वैद्याखिनी खण्डिनी गायत्री पण्युखी, विश्वगर्मी विद्योमिणी कृष्णा राहिणी, बाराही वरदामुची वज्रदर्धी, जयन्ती कीशिकीमि-न्द्राणी धनाधनी, काली नालीकदर्धी विषडी वेदशारिणीमिति ।

पश्चिम प्राङ्मुखातिरक्ता शुक्रपत्रनिभाम्बरा जया, हाटकाभा शुक्रपत्रनिभाम्बरा विजया, हरिताङ्गी रक्तवद्धा विन्दा, कनकाभा श्वेतवद्धा पुष्टिका, केतकीपुष्पसंकाशा ज्ञपपत्रनिभाम्बरधरा नन्दका, कुमुदामा सस्यस्यामनिभाम्बरा कुमुद्धती, चोरपछनिभा नीलाम्बर-धरीरपछका, अशोकपुष्पनिमा शुक्रपत्रनिभाम्बरा विशोका चैता: पद्महस्ताः क्रिमुजाः कृष्णकुश्चितम्पूर्णजा वीणावेगुरवाश्चुकष्यजवाहना नामाग्रभरतीजा धनिष्ठजा जयायाः।

## पश्चिमरदेवता ।

जया सुख्यादा समृद्धिनी भद्रां, विजया विशोका पुण्यां कामनन्दा, विन्दा छाभा प्रमत्तामजयां, पृष्टिकां मोहवती पुण्या प्रमत्तां, नन्दकां मुजननीं सुमुक्तां सुभगां, कुमद्दतीं सुबहां सुसंमारां निकृतिम्, उत्थळका सुगन्धिनी सबैमोदा सर्वोक्यकां, विशोकां धनरा-शिमक्षातामधिताधिति।

उत्तरं दक्षिणामुखास्सयां मरकतप्रभाः पुष्यान्वरधराः पुष्प-हस्ता द्विमुनाः कृष्णकुवितमुर्धना मयुरस्यनगहता मृदङ्गशन्दरय। रोहिणीजाता नामायक्षरबीजास्समरोहिण्यः ।

क्रुटिनी नन्दिनी थरिली रजतिष्रया, प्रत्यिनी बेरानी प्रजया प्रयादिणी, क्रन्छिणी शाखिनी बाहिनी योत्रित्रणी, क्रुण्टिनी जारिणी छदिनी प्रवाहिनी, विकारिणी शासिनी वैसिनी विद्युता, दहंणीसिन्दुकरा सौमनसी प्रविद्युताम्, इन्द्रियविकारिणीमधैनी गक्कावाणी सुजन्तीसिति।

आंग्रय्या पद्मपत्रनिमा. पुष्पाम्बरा द्वि मुजा दण्डहस्तारशक्षण्यज्ञ-भाहनारशङ्करवास्थार्ताज्ञानाः नित्यादिवीजास्तुगुणानामीश्वराः यस्मरा वस्सरान्यसुमुनान्निर्धान्धर्मसुनुक्रातिन् ।

नेर्ऋया कनकाशांस्यतास्वरः द्विसुजा अस्वराः प्रवङ्गवाह-नाक्षत्रद्ववत्र हंसरवास्थाखुद्ववा यकारबीजा दायिनीश्वराः प्राणादयः. प्राणमपानं व्यानमुदानं समानमिति ।

वायव्यां घूमाभासिसताम्बरा द्विभुजा असिषराः प्रवक्कषाहुना-श्यकुष्पजा हंसरबा उददायिशाश्यकारबीजा' मस्तो लोकाधरान् मससमगणात्मक्ल्यतीसतानिति ।

ेशान्यां......ेश्वताभा व्याप्तवर्भान्वराः पिङ्गलनेत्रा-श्वाकार्याजाश्चान्यत्मत्रं हृद्रवत् । शतहद्वानोषभीशांस्त्र्यन्वकान्कराङ-वनित' इति ।

उत्तरे पश्चिमाभिमुखाः (पद्मिक जन्कसद्द्याः पुष्प)
वर्णाः च्यात्रचर्माम्बराः नीलग्रीबाश्चिनेत्राश्चान्यत्ववे हृदवत् । एकादद्या-रुद्राश्च अजैक्तपद (?) हिर्चुप्न्यं पिनाकिनं पराजितं मृगव्यात्रकं शर्व निर्म्मतिमाश्चर कपालिनं स्थाणमिति ।

दक्षिणे चोत्तराभिमुखा श्रंधुमुखा ब्रिभुजाः पाशहस्तास्सिह-नादरवा गजवाहना गकार(ायश्वर)बीजा देव्याकतायुक्ताः स्सीम्यनश्च-त्रजाता गिन्थवीः ो गन्धवीव्रम्यानम्बरजान्सोमजानिति ।

<sup>ं</sup> एषासुद्यनीसनाथन्वं यकारणीजस्वं च व्यानमुक्ताबन्या कथितम् ।

प्यानमुक्ताबन्या कपाळपणिव्यमुक्तमः ।

रकासकत्वं बोक्तमः ।

#### विशास्त्रेष्ठमाः ।

तःपश्चिमे चात्तराभिमुखाः कनकामा जटाधराः कुसाम्बराः कुशकृष्णाजिनधरा अनूराधाजा जलबोषरवास्तरपेऽधिपास्तपादाक्षर-बीजा मुनयो मुनीस्तपोऽधिपान्कशान्यापितनाशनानिति।

पश्चिमे प्राङ्खुखा हेमाभाः पुष्पान्वराः पद्महस्ता द्विसुजाः कृष्णकुश्चितसूर्वजारश्चमस्वररवाः हंसन्वजवाहना अमृतायशस्वीजा उत्तराजा अप्सरसोऽप्रतजा भोगवहास्सरोजा इति ।

तदुत्तरं प्राक्सुखो गोक्षीराभावशोकपुष्पवस्त्रौ पुष्पहस्तो द्विसुजो मसूरवाहनौ काकपक्षप्यजो ज्येष्टानक्षलजानी हंसरबै सुन्दरे-शावक्षापक्षरबीजावश्विनावश्विनौ यमजो पुगमौ त्वाष्टीपुलाबिति ।

उत्तरे दक्षिणामुखाः पद्माभाः पुष्पबस्त्रघराः पद्महस्ता द्वि-भुजाश्मङ्कथ्यजशहनास्त्वासुद्धवाः प्रियाणामीमा बकारबीजाश्मङ्करवा वसवः, घरं ध्रवं सोममापमनळमनिळं प्रत्युप प्रभासमिति।

तत्व्रेषं दक्षिणामुखास्त्र्यामाभा रक्तबन्धा दंशमुखा रक्तकेसा गदाथरा द्विमुजा डमस्कथरा महिषण्यज्ञबाह्ना मेचरवा विद्यार्थरीणा-मीमा मन्त्रादिबीजा विद्यार्थरान्मन्त्रबङानुष्यज्ञान्भोगजानिति ।

# पष्टावरणदेवाः ।

पष्ठावरणपूर्वद्वारोत्तरे रक्ताभः श्वेताम्बरो जटाधरो द्वि-भुजो त्रीणाहस्तो नागरवस्सगीतापतिर्वाधुवाहनः स्ववस्वजोऽभिजि-

ज्ञातो नामायक्षरबीजस्तुम्बुक्स्तुम्बुकं मुनिवरं स्वरेशं वेदरूपिण-मिति ।

तदक्षिणे पश्चिमामिमुखः स्वतामो रक्ताम्बरधरो जटाधरो द्विभुजो बाँणाहस्तस्ताव्यवस्स्बरेशो [बायु\*] बाहनः कूर्चप्यजोऽभिजि-जातो नामायक्षरबीजो नारदो नारदं मुनिवरं गानरूपं ब्रह्मसंस्व-मिति।

दक्षिणे चौधरामुखा अञ्जाभाः सेतबस्ताः पुण्यहस्ता हिमुजाः पुण्यस्थवाहना विद्युद्धजा मेघरवाः सेतक्ष्ण्णापतयो मुळोङ्गवा गका-रबीजाष्यद्वतव ऋतुन् फळराशीन्युष्यगन्धांस्तीर्थानिति ।

पश्चिमे प्राक्सुखः सेतामः प्रजापतिरेक्तवस्त्र एष एव विशेषोऽन्यसर्वं विशिववत्, प्रजापतिः प्रजापति स्रष्टारं वेदमयं अरुपिणमिति।

उत्तरे दक्षिणामुखः खेताभी रक्ताम्बरो जटाधरः कूर्मवाहनः कुञाखजो बेदरवस्तुगणेशो नामाद्यक्षरबीजः श्रवणजो सुद्रछो सुद्रछं मुनिवरं झुद्रं सर्वेब्रमिति ।

आग्नेच्यां श्वेतामौ नीजाम्बरी द्विभुजो हळवरः पद्मबाहतः पुष्पकेतुर्नोमाचक्षरबीजो मायापतिर्मैत्रजो हंसरबो हळेशो हळेशं महा-हळं मायाङ्गं बरदायिनमिति ।

नैर्फ्तत्यां हेमाभो रक्ताम्बरो हिमुनः पुष्पहस्तो मेघष्यजवाहनो नारदो (१) यकारबीनो यक्षापतिर्मूङजातो यक्षो यक्षं सर्वेषरदं सुर्खिनं देवयोनिर्मिति ।

बायन्यां स्थामाभो रक्ताम्बरो जटाधरो द्विभुजो बालमौलिसमा-युक्तरुच्छनवीरसमायुक्तो बालागतिर्ध्रगण्यजवाहनः पुष्पधरहस्तो (मैघ-ध्वजवाहनो) जकारबीजो सृदङ्गरवो जाम्बवं रूपं दर्शनीयं सुन्दरमिति ।

ऐशान्यां श्यामाभो स्ताम्बरो द्विभुजश्युरूषरो स्तर्केशी दंष्ट्रा-मुखो नीलापति: खरण्यजवाहनो घोररवो मूलजो नामायक्करबीजो इस्रोऽस्तर्र देतेयं भयानकं घोररू(पिणमिति।

अन्तराले प्राच्यां पश्चिमाभिमुखं पश्चिपादं पुंख्वीरूपोर्ध्वकापं पार्श्वयोः पक्षाभ्यां युक्तं वीणाताल्हस्तं नामायक्षरबीजं वायुवाहनं नाल्ब्बजं स्वरत्वं हस्तजं किकारमिथुनं तीर्थं सङ्गीतं पश्चिरूपमिति ।

तहक्षिणे पश्चिमिममुखा रक्ताभास्तताम्बरो जटाशर: पुष्पहस्तो द्विभुजः प्राणेशोऽश्वष्णजवाहनो रोहिणीजश्चाङ्गवः प्रणवाचहारबीजः प्रह्माद: प्रकृतनं विष्णुभक्तं गदाशरमिति ।

दक्षिणे चोत्तराभिमुखस्थामाभो रुक्माम्बरो द्विश्व इक्षुचा-पपुष्पशरो रतिपतिर्मकस्थाजगहनः पुनर्वसृजातस्वररवो मकारबी-जो मदनो मदनं कामं सुन्दरं दिव्यरूपिणमिति ।

तराश्चिमे चोत्तराभिमुखा पाटलपुष्पनिभा रक्तबस्त्रथरा पुष्प-हस्ता द्विमुजा कृष्णकुञ्चितमूर्धजा ल्लाटोपिरे पुष्पचूहासमन्त्रिता हंसप्यजवाहना शुक्तस्वररवा स्वास्युद्भवा विद्यादिबीजा विद्या विद्यां विद्युद्वपां विज्ञालाङ्गी मेघामिति ।

पश्चिमे प्राक्मुखा हेमाभा श्यामाम्बरा द्विभुजा पुष्पहस्ता इच्याकुश्चितपूर्यजा वेणुरवा द्वाकभ्वजवाहना चित्रानक्षत्रजाता नामाद्यक्षरबीजा व्याजनी सुभगो सुन्दरी विद्युद्धामिति।

तद्भुत्तरे रत्नाभा श्वेताम्बरधरा चान्यत्सवै व्याजनीवत् , कामिनी कामिनी कान्तां श्रभाक्षी विमलामिति ।

उत्तरे दक्षिणामिमुखा येतामा कष्णाम्बरा पुण्यहस्ता द्विभुजा छ्ळाटोपरिपुण्यच्हासमन्त्रिता खगण्यजवाहना हंसरबा हस्तजाता नामायक्षरबीजा चन्द्रामा चन्द्रामा तन्त्रको येतरूपां हडबतामिति ।

तत्त्र्वे दक्षिणामिमुखस्त्रयामाभो रक्ताम्बरो हिभुजः पष्पहस्त-स्सर्वाभरणभूषितो गजबाहनः खङ्गध्यजस्मुनन्दापतिनीमायक्षरबीजः शतभिषमजातस्मुनन्दं मुन्दरं सुरप्रियं द्युभाननं सौम्यमिति ।

# सप्रमावरणदेवाः ।

सप्तमावरणे पूर्वद्वारोत्तरे ब्रह्माणं, तदक्षिणेऽर्यम्णं पश्चिमाभि-मुखं, दक्षिणे दण्डधरमुत्तराभिमुखं, पश्चिमे पाशभृतं प्राङ्मुखम्, उत्तरे

धनदं दक्षिणाभिमुखम्, आंग्नेय्यां सवितारं सावित्रं, नैर्ऋत्यां चेन्द्र-भिन्द्रजं, वायव्यां रुदं रुद्रजम्, ऐशान्यामप आपवरसं चार्चयेत् ।

अन्तराले प्राच्यामुत्तरपार्थे ईशं पर्जन्यं जयन्तं महेन्द्रं नागं भृतं यक्षमिति ।

तदक्षिणपार्श्वे चादिलं सत्यकं म्हशमन्तरिक्षं दुर्गौ घोटकमुखी धात्री बपुषं चेति ।

दक्षिणे पूर्वभागेऽभिमुष्णांश्चं वितथं गृहक्षतं राक्षासं जयं कृष्णं चेति ।

तत्पश्चिमभागे यमं गन्धर्वं भृक्कराजमृषीन्सुरण्ड शिवं प्राणं चेति ।

पश्चिमे दक्षिणभागे निर्ऋति दौनारिकंपुष्पदन्तं कविंशकं पुरुहतमिति।

तदुत्तरभागे सरित्यतिमसुरं शोषिणं रोगं विद्यां यशसं भद्र-भिति ।

उत्तरपश्चिमभागे जवनं नागं मुख्यं भल्डाट वेदभृतं तापसं सिन्धुपमिति ।

'इन्द्रराज'मिति पाठान्तरम् । । 'छ्दराजं' मिति पाठान्तरम् ।

तत्पूर्वभागे सोममर्गलमिदितिं सूर्यदेवं विद्यामिति पाञ्चभौति-कमिस्रेतान्देवानेकमर्त्यां समर्चयेत ।

प्राकारबाधे महत्पीठं कृत्वात्रानुक्तरेवात्सर्बान्देवातिति समर्चयेत् । एषां च वर्णवाहनादीन्यूर्बोक्ताञ् झालार्चयेत् । अनुकास्सर्वेय्याकाशवर्णाः स्वेताम्बराः पुष्पहस्ता द्विगुजाः खगष्यजवाहनाश्स्युरवास्तत्तकामप्रियायुक्ता नामाधक्षरबीजा आभिजिञ्जातास्रेवे हालार्चयत् ।
एवं प्रकारण परिवार्रेकुक्तमुक्तमोत्तमं सर्वसंपरकरमयन्तदर्शनीयं चक्षुमैनलोः प्रीतिकारं देवप्रियं च भवेत् । तस्मात्सवप्रयन्तेतैतैः प्राक्तारैः
परिवारेश्च युक्तमाळ्याचनमाचरेत् । सर्वप्राकाराणामभावे प्रयमावरणे
तक्तप्राकाराष्ट्रितदेवान्चयेत् । परिवाराणामभावे द्वितीया(वरणा) दिष्यावरणेषु तत्तत्त्त्त्रैसत्तद्वावरणस्थान् देवान्स्योज्याचयेदिति केचित् ।
अथवा विभवानुसरेण नवविधपरिवारोक्तमार्गेण परिवाराचनमाचरेत् ।

इति श्रीवैखानसागमे मरीचित्रोक्ते विशः पटलः ॥



## APPENDIX B

# MEASUREMENT OF PROPORTION IN IMAGES.

# THE UTTAMA DASA TALA MEASURE

In the Indian measure of length there are two different kinds of units, namely the absolute and the relative. Of these the first is based upon the length of certain natural objects, while the second is obtained from the length of a particular part or limb of the person whose measurement is under consideration. The following table gives the relation between the various quantities used in the absolute system:—

```
8 Paramānus make 1 Ratharēnu.
8 Ratharēnu , 1 Rōmāgra.
8 Rōmāgras , 1 Likshā.
8 Likshās , 1 Yuka.
8 Yukas , 1 Yava.
```

B Yavas , 1 Uttama-mānāngula.
7 Yavas , 1 Madhyama-mānāngula.

6 Yavas ,, 1 Adhama-manangula.

#### HINDII ICONOGRAPHY.

Besides these there are also other larger units of length; they are:—

24 Angulas or Mānāngulas make 1 Kishku,

 25 Mānāngulas
 " 1 Prājāpatya.

 26 " " 1 Dhanurgraha.

 27 " " 1 Dhanurmushis.

4 Dhanurmushtis .. 1 Danda

The measure called danda is employed in ascertaining large lengths like that, for instance, of a street in a village.

In the relative system an angula is taken to be the length of the middle digit of the middle finger of either the sculptor or the architect, or of the rich devotee who causes a temple to be built or an unage to be set up. The angula thus obtained is called a matranaula Another kind of angula is obtained by dividing the whole length of the body of an image into 124, 120 or 116 equal parts; each of these divisions is called a deha-labdha-angula or shortly Jehnnaula The relative measure is meant to be used in the construction of temples or in the making of images; it is however, employed for the latter purpose more often than for the former. Different names are given to certain lengths representable by two or more dehangulas up to twenty-seven: a knowledge of these is also very necessary for the proper understanding of the descriptions given in

#### THE UTTAMA-DASA-TĀLA MEASURE.

the Sanskrit texts printed in this Appendix. An explanatory list of those names is accordingly given below :—

- A distance of one angula is called Murti, Indu,
  Visyambharā Māksha and Ukta
- A distance of two angulas is called Kalā, Gölaka,
  Aśvinī, Yugma, Brāhmana, Vihaga, Akshi
  and Paksha,
- A distance of three angulas is called Rina, Agni,
  Rudrāksha, Guna, Kāla, Śula, Rāma, Varga
  and Madhvā.
- A distance of four angulas is called Vēda, Pratishļhā,

  Jāti, Varna, Kaina (or karana), Abjajānana,

  Yuga, Turva, and Turva.
- A aistance of five angulas is called Vishaya. Indriya, Bhuta, Ishu, Supratishihā and Pithvē.
- A distance of sıx angulas ıs called Karma, Anga,
  Rasa, Samaya, Gäyatri, Krittikä, Kumārānaga, Kayiska and Ritu.
- A distance of seven angulas, Pātāla, the Munis,

  Dhātus, Lōkas, Ushnik, Rōhiņi, Dvipa, Anga
  and ambhövedhis.
- A distance of eight angulas is called Lökapālas, Nāgas, Uraga, Vasus, Anushtup, and Ganas.
- A distance of nine angulas is called Britati, Grihas, Bandhras, Nandas and Sutras.
- A distance of ten angulas, 18 called Dik, Prāturbhāvā, Nādi, Pankti and . . .
- A distance of eleven angulas, is called Budras and Trishtup.

#### HINDU ICONOGRAPHY

- A distance of twelve angulas is called Vitasti, Mukha Tūla, Yama, Arka, Rāli and Jagati.
- A distance of thirteen angulas is called Atijagati,
- A distance of fourteen angulas is called Manu and Sakvari.
- A distance of fifteen angulas is called Ats-śakvari and Teths.
- A distance of sixteen angulas is called Kiiyā, Ashţi and Indu-Kalā.
- A distance of seventeen angulas is called Atvashts.
- A distance of eighteen angulas is called Smriti and
- A distance of nineteen angulas is called Atidhiti
- A distance of twenty angulas is called Krits.
- A distance of twenty-one angulas is called Prakitti.
- A distance of twenty-two angulas is called Akriti.
- A distance of twenty-three angulas is called Vikriti.
- A distance of twenty-four angulas is called Samskriti
- A distance of twenty-five angulas is called Atikriti.
- A distance of twenty-sex angulas is called Utkriti.

  A distance of twenty-seven angulas is called Nakshatra.

The measurements described in Sanskrit authorities are altogether of six kinds; and they are respectively called Māna, Pramāṇa, Unmāna, Parimāṇa, Upamāna and Lambamāna. Of these Māna is the measurement of the length of a body; pramāṇa is that of its breadth, that is a linear measurement taken at right angles to and in the same plane as the māna; measurements taken at

#### THE TITE AND THE TAKE THE TAKE

right angles to the plane, in which the mana and pramāna measures have been noted, are called unmana, which obviously means the measure of thickness: narimana is the name of the measurement of girths or of the perintery of images: unamana refers to the measurements of inter-spaces such, for instance, as that between the two feet of an image: and lastly lambamana is the name given to measurements taken along plumb-lines. These six names of the requisite linear measurements have a number of synonyms which it is also very necessary to know for understanding aright the texts given in this Appendix. They are therefore given here below :-

Māna-Āvāma, Āvata, Diruha.

Pramāna-Vistāra, Tāra, Stritz Višritz Višritam Vuāsa, Visārita, Vipula, Tata, Vishkambha and Valata

Unmāna-Bahala, Ghana, Mits, Utchchhraya, Tunga, Unnata, Udaya, Utsèdha, Uchcha, Nishkrama, Nishkriti, Niraama, Niraati and Udaama,

Parımāna-Mărga, Pravēša, Parınāha, Nāha, Vriti. Amsta and Nata

Unamana-Nivra, Vivara and Antara,

Lambanana-Sutra, Lambana, and Unmeta.

Besides the smaller unit known as the dehangula there are other larger relative units of length, which are called Prādēśa, Tāla, Vitasti and

#### HINDU ICONOGRAPHY

Gōkarṇa. The distance between the tips of the thumb and the forefinger, when they are stretched out to the utmost, is called a prādēśa; that between the tips of the thumb and the middle finger, when they are also so stretched out, is called the tāla; that between the tips of the stretched out thumb and ring-finger is known as the vitasti; and that between the stretched out thumb and little-finger is called the oōkarṇa.

The  $\overline{A}gamas$  prescribe various proportions to the images of the various gods, goddesses and other beings belonging to what may be called the Hindu pantheon. the unit of measurement chosen for stating these proportions is the  $t\overline{a}la$ . The different  $t\overline{a}la$  measurement prescribed for the various images are given below.—

- The Uttama-daśa-tāla (of 124 dēhāngulas) is presoribed for the images of the principal deities-Brahmā, Vishnu and Siva
- The Madhyama daśa-tāta (of 120 dēhāngulos) for those of Śridēvi, Bhūmılēvi, Umā, Sarasvati, Durgā. Sapta-mātrikā-, Ushā and Jyōshtha
- The Adhama-daśa-tālu (of 116 dēhāngulas) for Indra and the other Lökspūles, for Chandra and Sūrya, for the twelvo Ādityas, the eleven Rudras, the eight Vasus, the two Aśvini-devatas, for Bhṛigu and Mārkandaya, for Garuda.

#### THE ITTAMA DAGA TALA MEASTIDE

Sösha, Durgā, Guha or Subramanya, for the seven Rishis, for Guru, Ārya, Chaṇdēsa and Kahētranālakas

The Navārddha-tāta for Kubēra, for the nine Grahas
(planets) and certain other celestial objects.

The Uttama-nava-tāla for Daityēśa,\* Yakshēśa, Uragēśa, Siddhas, Gandharvas and Chāraņas, Vidvēśa and for the Ashtamūrtis of Šiya.

Sa-tryangula-nava-tāla for such persons as are equal to the gods in power, wisdom, sanctity, etc.

Nava-tāla for Rākshasas, Asuras, Yakshas, Apsarases, Astramūrtis, and Marudganas,

Ashta-tāla for men. Santa-tāla for Vētālas and Prētas †

Sapta-tata for Votales and Frete

Shai-tāla for Prētas

Pañcha-tāla for Kubjas or deformed persons and for Vighnēsvara

Chatustāla for Vāmanas or Dwarfs and for children Tritāla for Bhūtas and Kinparas

Deutala for Kushmandes

Eka-tāla for Kahandhas

The measurements relating to an image of the Uttama-daśa-fala proportion are given in tabular form below; and a figure is also drawn to show clearly how this proportion works out.

<sup>\*</sup> These are, according to the Kāranāgama, to be made according to the Uttama-nava tāla measure.

<sup>†</sup> These are, according to the Kāraṇāgama, to be made according to the  $Shat\text{-}t\bar{a}la$  measure.

#### WINDS SCONOGRAPHY.

In this connection, it would be interesting to note that, according to the canons of European art a well-proportioned male figure is equal to eight times the length of the head: in other words is ashta-tāla in height: that of a female figure is seven and a half times that of a head, or sardhasanta-tala. According to European artists the ear is said to extend from a line drawn across the side of the head on a level with the eve brow, and another which is drawn on a level with the wing of the nose, or, in the language of Indian artists between the hhrū-sūtra and the nāsā-nuta-sūtra. Similarly the other rules arrived at hy the Indian artist do not appear to be divergent from those evolved by the European artist, and if in Indian sculpture the results are not good in some instances it is the fault of the artist and not attributable to the guide-books. The similarity of the limbs of the body as compared with various natural objects such as for instance, the nose with the sesamum flower and the trunk composed of the chest and abdomen with the face of a cow are very well pointed out with reference to a number of illustrations by Mr. Abanindranath Tagore in his excellent article entitled 'Indian Iconography' contributed to the Modern Review for March 1914.

# THE UTTAMA-DASA-TĀLA MEASURE.

|                                                                 |        |             | MEA                    | SUREM                 | MEASUREMENTS ACCORDING TO THE | CORDIN      | G TO       | CHR   |                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------|------------|-------|-------------------|----------------------|
| PARTS OF THE BODY<br>MEASURED                                   | Sulpar | Silparatna. | Amsumad-<br>bhēdāgama. | Amsumad-<br>hēdāgama. | Karan                         | Karanagama. | Kāmikāgama | agama | Vaikhāns<br>gama. | Vaikhānasā-<br>gama. |
|                                                                 | Ang.   | Yava        | Ang                    | Ang Yava              | Ang                           | Yava        | Апв        | Yava. | Ang.              | Yava.                |
| VERTICAL MEASUREMENTS— (MANA)                                   |        |             |                        |                       |                               |             |            |       |                   |                      |
| The height of the usknisha                                      | -      | m           | -                      | က                     | 7                             | 0           | 1          | 0     | ~                 | 69                   |
| From the bottom of the ushnisha<br>to the end of the front harr | n      | 0           | 67                     | 0                     | 69                            | 0           | 60         | 0     | co.               | 0                    |
| From the end of the front hair<br>to the akshr-sidra            | 4      | 00          |                        |                       | 4                             | 47          | 7          | 4     | 4                 | တ                    |
| From the akshs-sutra to the end of the nose                     | 41     | 67          |                        |                       | #                             | *           | 4          | 4     | 4                 | o                    |
| end of the chin                                                 | 49     | 93          | 4                      | es                    | 4                             | 4           | 4          | 7     | 4                 | က                    |
|                                                                 | 0 %    | 45-         |                        | ٠.                    | 04                            | #0          | 0 4        | 40    | 00                | 41 C=                |
| From the hikkā-sutra to the<br>middle of the chest              | 13     | 63          | 13                     | 60                    | 13                            | 4           | 13         | *     | 13                | m                    |
| From the middle of the chest to<br>the navel                    | 13     | es          | 13                     | eo                    | 13                            | 4           | 13         | 4     | 13                | တ                    |

### HINDU ICONOGRAPHY.

|                                  |       |             | ME   | MEASUREMENTS ACCORDING TO THE | BNTS A | CCORDI      | NG TO | THE         |              |                      |
|----------------------------------|-------|-------------|------|-------------------------------|--------|-------------|-------|-------------|--------------|----------------------|
| PARTS OF THE BODY<br>MEASURED    | Śılpa | Silparatus. | Amér | Amsumad-<br>bhēdāgama         | Karan  | Kāranāgama. | Kāmik | Kāmikāgama. | Vaikh<br>gar | Vaikhānasā-<br>gama. |
|                                  | Ang.  | Yava.       | Ang. | Yava                          | Ang    | Yava        | Ang.  | Yava.       | Ang          | Yava.                |
|                                  |       |             | i    |                               |        |             |       |             |              |                      |
| From the navel to the root of    |       |             |      |                               |        |             | ;     |             | 1            | •                    |
| penis                            | 13    | es          | 13   | m                             | 13     | 0           | 13    | •           | 13           | ro                   |
| From the root of the penis to    |       |             |      | _                             |        |             |       |             |              |                      |
| the end of the thigh             | 27    | 0           | 22   | 0                             | 22     | 0           | 37    | 0           | 36           | 0                    |
| The length of the knee           | ₩     | 0           | 4    | 0                             | 4      | 0           | 4     | 0           | 4            | တ                    |
| The length of the foreleg        | 22    | 0           | 37   | 0                             | 22     | 0           | 22    | 0           | 56           | ro                   |
| The beight of the foot (from the |       |             |      |                               |        |             |       |             |              |                      |
| ankle to the ground)             | *     | 0           | *    | 0                             | 41     | 0           | 4     | 0           | 411          | 67                   |
| From the tip of the toe to the   |       |             |      |                               |        |             |       |             |              |                      |
| back of the heel                 | 17    | 0           | 17   | 0                             |        |             |       |             | 17           | 0                    |
| From the bony projection at the  |       |             |      |                               |        |             |       |             |              |                      |
| ankle to the root of the toe .   |       | :           | :    |                               | 6      | *           | :     | :           |              | :                    |
| The length of the upper arm,     |       |             |      |                               |        |             |       |             | _            |                      |
| from the hikkā-sutra to the      |       |             |      | _                             |        |             |       |             |              |                      |
| elbow .                          | 27    | 0           | 27   | 0                             | 22     | 0           | :     | :           | 27           | 0                    |
| The length of the elbow          | cq    | 0           | G9   | 0                             | C4     | 0           |       | :           | 67           | 0                    |
| The length of the foresrm        | 21    | 0           | 21   | 0                             | 21     | •           |       | :           | 21           | 0                    |
| ö                                |       |             |      | _                             |        |             |       |             |              |                      |
| hand from the wrist to the       |       |             |      |                               |        |             |       | _           |              |                      |
| tip of the middle finger         | 13    | *           | 13   | *                             | 13     | *           | :     | :           | :            | :                    |
|                                  |       |             |      |                               |        |             |       |             |              |                      |

# THE UTTAMA-DASA-TĀLA MEASURE

| MEASUREMENT OF WIDTHS-                                                          |        |     |    |   |    |    |   |   |    |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----|---|----|----|---|---|----|---|
| The width of the face at its                                                    | 12     | 4   | 12 | 4 | ;  | ;  |   | : | 14 | 0 |
| 1(2)                                                                            | 13     | 41  | 13 | * | :  |    | : | : | :  | : |
| Don't                                                                           | 6      | 4   | 6  | 4 | 00 | 41 | ; | : | 6  | * |
| The width of the neck at the bottom                                             | 10     | 0   | 10 | 0 | 6  | 9  | : |   | :  |   |
| ulder, immediately bel                                                          | 40 (3) | 0   | 22 | 0 | :  | ;  | : |   | 44 | 0 |
| The distance between the arm-<br>pits                                           | 55     | 4   | 22 | 4 | 24 | 0  | : | : | 24 | 0 |
| The width of the arm where the<br>bloops muscle ends                            | 6      | 41  |    | : | 63 | C4 |   | : | :  | : |
| The distance between the nipples<br>The width of the obest, at the              | 21     | 0   | :  | : | :  | :  | : |   | 8  | : |
| place where it ends and the abdomen begins The width at the loin, (madhya,      | 13     | 0   | 19 | 0 | 18 | 4  | : | : | :  | : |
| the place where the upper<br>portion of the body joins with<br>the lower limbs) | 02     | (3) | 16 | 0 | :  | :  |   | : | :  | : |
|                                                                                 |        |     | :  | : | 13 | *  | : | : | 16 | 0 |
|                                                                                 | -      | 63  | :  | : | :  | :  | : | : | ;  | : |
| nale organ, (śrönidēsam)                                                        | 50     | 4   | 30 | 4 | :  | :  | : | : | 8  | 0 |

### HINDU ICONOGRAPHY

|                                                  |       | MEA         | SURBM | MEASUREMENTS ACCORDING TO THE | CCORDI | OL DN       | THE             |                     |
|--------------------------------------------------|-------|-------------|-------|-------------------------------|--------|-------------|-----------------|---------------------|
| PARTS OF THE BODY MEASURED                       | Śılpa | Śilparatna. | Améu  | Amsumad-<br>bhödägama.        | Камп   | Кагипадата. | Vaikhān<br>game | Vaikhānasā-<br>gama |
|                                                  | Ang   | Yava.       | Ang.  | Yava.                         | Ang.   | Yava.       | Ang.            | Yava.               |
| The width of the thich at its root               |       |             |       |                               | 67     | 4           | 6               | or                  |
| ile .                                            | 13    | . 9         | 14    | C4                            | : :    | ' :         | 11              |                     |
| Do. at its lower and                             |       | :           | :     | ;                             | 6      | 4           | :               | :                   |
| The width of the knee                            | æ     | 9           | 6     | 9                             | 80     | *           | 6               | 4                   |
| The width of the portion where the knee ends     |       |             |       |                               | _      |             |                 |                     |
| d the for                                        | 20    | C4          | :     | :                             | 90     | -           | :               |                     |
| The width of the foreleg at its middle           | 9     | 9           | 9     | 9                             |        |             |                 | 0                   |
| The width of the shaft of the foreleg            | 45    | 9           | 4     | 9                             | :      | :           | *               | -                   |
| The distance between the inner bony projec-      |       |             |       |                               |        |             |                 |                     |
| tions on the ankles                              | 0     | es          | 2     | 89                            | c      | 0           | 10              | 0                   |
| The width of the heel                            | 4     | *           | 4     | 4                             | :      | :           | m               | -                   |
| The beight of the beel (from the ankle to the    |       | _           |       |                               |        |             |                 |                     |
| ground)                                          | *     | *           | 4     | 4                             | :      | :           | -               | *                   |
| The width at the middle of the sole of the foot. | 9     | ¢1          | 9     | C9                            | ŭ      | 01          | 10              | -                   |
| The breadth of the sole at the toe end           | -     | 0           | 7     | 0                             | 9      | 0           |                 | :                   |
| The length of the great toe                      | *     | 64          | 4     | 64                            | 4      | 0           | 4               | 0                   |
| width                                            | 63    | -           | Ø1    | П                             | © 9    | 0           | C4              | 0                   |
| width                                            | 7     | -4"         | -     | ref(N                         | -      | 01          | :               | :                   |
| The length of the same                           | 0     | 68 (2)      | 9     | 6                             | 1      | cq          | :               | :                   |
| The length of the toe adjacent to the great toe. | 4     | 03          | 4     | ee                            | *      | 09          | 4               |                     |
| The length of the middle toe                     | m     | 9           | m     | 9                             | es     | 4           | 89              | 7                   |

# THE UTTAMA-DASA-TĀLA MEASURE.

| 401407 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | .0400                                                                                                                                                                                                   | 6401: 1020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| , 4 (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .a.400                                                                                                                                                                                                  | 04881141029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 05-64                                                                                                                                                                                                   | F00044HH900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| H4 :: :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | : 66.60                                                                                                                                                                                                 | 04214333400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ω α1 . ; ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 00 5- 10 00                                                                                                                                                                                             | P 9 2 2 4 4 1 1 1 1 1 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                         | 04040001000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| m 69 : :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| m ea . : ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | :                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| The leader is the lace one to that. The leader is the lace of the second less from which the second less from which of the second less from which of the month of the ten ento the hard. The would not be ten ento that The would not be second loo for the local threath of the mails of each ton fourth should be hast of the second lace is that house section of their has been second or the form the second or the | as the longths and breadths of the male of the tops. The width of the arm at the bloops The width of the one of the top of the width of the one width. The width at the wrist The width of the foresam. | fingers. The leagest of the maided finger The leagest of the first designed. The leagest of the first designed. The leagest of the samelies finger. The leagest of the samelies finger. The leagest of the samelies finger. The width of the stimm at its root. The width of the stimm at its root. The width of the mindle finger at its root. The width of the forefunger at its root. The width of the singer at its root. The width of the samelies finger at its root. The width of the samelies finger at its root. |

### HINDU ICONOGRAPHY

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | MEA         | SURBM | ENTS A                 | CCORD | MEASURBERTS ACCORDING TO THE | THE                   |                                |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------|------------------------|-------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------|
| Parts of the Body<br>Mrasured.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Śılpa | Śilparatna. | Amár  | Amáumad-<br>bhödámaga, | Kāraņ | Катара́даша.                 | Vaikbi                | Vaikbānasā-<br>gams.           |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ang.  | Yava.       | Ang   | Yava.                  | Ang.  | Ang.   Yava                  | Ang.                  | Yava                           |        |
| The width of the fingers at the tipe is less by one sixteenthe of their width at the root five south of the fine o |       | :           |       | :                      | :     |                              | :                     |                                | Lini   |
| gers is the width of the nail of each finger. The lengths of the nails of the fingers are five fourths of their width                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | : :   | : •         | : :   | ; ;                    | : :   | : :                          | The widt              | The width of the               | 100    |
| The nails of the toes should be circular and<br>those of the fingers oval in shape                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |             |       | :                      |       |                              | thumb<br>bears to     | thumb which<br>bears the nail= | ,,,,,, |
| The length of the digit of the inger bearing one<br>nail should be twice the length of the nail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | :     |             | :     | ;                      | ;     |                              | of the u              | of the index fin-              | TAIL.  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |             |       |                        |       |                              | of the                | Diddle                         |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |             |       |                        |       |                              | of the                | ring-fin-                      |        |
| The state of the s |       |             |       |                        |       |                              | of the s              | of the small fin-<br>ger=      |        |
| near the palm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ¢4    | -           | 61    | 7                      | :     | :                            | The width of digit of | The width of that              |        |





[To face page 15 of App. B ]

# THE UTTAMA-DAŚA-TĀLA MEASURE

| thumb which<br>is nosr the<br>palm -                                 | of the index fin-                                                  | of the middle    | finger = 2 of the ring fin-<br>ger = 1 64 of the small fin-<br>ort | The width of the middle digit of                                                                                        | ger = 5.<br>of the middle fin-                                                       | of the ring fin-                        | . ::4                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _ :                                                                  | :                                                                  | ;                |                                                                    | :                                                                                                                       | :                                                                                    | :                                       | 1 .0                                                                                                             |
|                                                                      | :                                                                  | :                |                                                                    | :                                                                                                                       | :                                                                                    | :                                       | 9 : 6                                                                                                            |
| 01                                                                   | :                                                                  | 0                |                                                                    | 5                                                                                                                       | :                                                                                    | :                                       | 404                                                                                                              |
| C9                                                                   | 64                                                                 | Ċ4               |                                                                    | -                                                                                                                       | ;                                                                                    | :                                       | 665                                                                                                              |
| 69                                                                   | :                                                                  | 0                |                                                                    | 10                                                                                                                      |                                                                                      | :                                       | 404                                                                                                              |
| 01                                                                   | 63                                                                 | 63               |                                                                    | -                                                                                                                       | :                                                                                    | :                                       | 6 6 5                                                                                                            |
| The length of that digit of the middle finger which is near the palm | The tength of that digit of the index inger which is near the palm | is near the palm |                                                                    | The length of that digit of the small fuger<br>which is near the palm<br>The lengths of the middle digits of each fuger | of the extreme digits of each finger.  There should be only two digits in the thumb. | White the other ingers should have sach | The width of the palm at its finger end The width of the same at its middle The width of the same near the wrist |

## HINDU IGONOGRAPHY

|                                                                                                                                                                           | ME          | MEASUREMENTS ACCORDING TO THE | BNT'S A               | CCORDI      | NG TO | THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------|-------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Pabis of the Body<br>Mrasured.                                                                                                                                            | Silperatna. | Améumst-<br>bhedāgams.        | Amsumat-<br>hedāgams. | Kāranāgams. | game. | Vaikhāns<br>gama.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vaikhānssā-<br>gama.                                        |
|                                                                                                                                                                           | Ang. Yava   | Ang                           | Ang Yava. Ang. Yava.  | Ang.        | Yava. | Ang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Yava.                                                       |
| The length of the space between the root of the thinn and the root of the forefinger                                                                                      | £           | , m                           | 44                    | :           | :     | ø                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                           |
| and the wrist The thickness of the wrist                                                                                                                                  | <b>o</b> ;  | 4-                            | <b>6</b> 00           |             | ::    | : ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ; .                                                         |
| the thickness of the palm of the hand near the wrist (Pārshuihosta)<br>The thickness of the same near the finger end.                                                     | 1 0         | · .                           | • ;                   | . =         | ; 9   | The wid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | The width of the                                            |
| the shape of the two halves of the pairn near the wrast should have the shape of the body of a parrot                                                                     |             |                               | :                     |             | :     | The width of portion results the parrot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | The width of the portion resembing the belly of the parrot. |
| the roots of the fingers there should be string of flesh 4 years in thickness. The thickness of the palm should decrease from the whole the stringer by 5, 4 and 3 years. | ::          | 1:                            | : :                   | : :         | : :   | The third of the chiral of the | The thickness of this portion = 2                           |

# THE UTTAMA-DAŚA-TĀLA MEASURE

| Checumpressertal, Measuparents::         | When should be loss have on the chapter of a<br>loss of these, sick pades or have district<br>the pain of the hand Their dight about to<br>a eighth of a year. | - Colonia de la constitución deservir. | Name and Administration of the Administration of the Co. |    | According the stands of the point of the poi | Miled the finds the finds the finds a root of the line of lo bottom nger encadered a control of the fines of | cording to the Toxik<br>into solid the squareful<br>multilate and should<br>multilate and should<br>of the root of the index<br>below that has should be<br>fat him of learning!. The<br>fat him of learning! of<br>the finger and of the<br>the other lines resembly<br>outlines of the sank/as. Best<br>be other lines resembly<br>outlines of the sank/as. | The statement of the Statement of the interest of the statement of statement of the statement of the statement of the statement of statement of the statement of the statement of the statement of statement | ua, the of life); of the he side of wards for the middle t up to nild be nild be nild be ape the to. |   |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 90 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ORCUMFERRITIAL MEASUREMENTS (PARIMANA)                                                                                                                         |                                        |                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |   |
| 28 c1                                    | The circumjeence of the head round where the ears are attached to the head The distance, measured behind, from ear to ser.                                     | 38                                     | 20                                                       | 38 | 0 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - : :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 00                                                                                                   |   |
|                                          | The distance, measured in front, from ear to                                                                                                                   | 88                                     | 0                                                        | 35 | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                                                                                    | - |
| 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  | oar                                                                                                                                                            | <b>©1</b>                              | 0                                                        | en | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                    |   |
| bbe 4 0 4 0                              |                                                                                                                                                                | : :                                    | , :                                                      |    | . :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . :                                                                                                  |   |
| : 0 6 0 6                                |                                                                                                                                                                | : *                                    | : 0                                                      |    | . 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | g<br>2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | o :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : :                                                                                                  |   |
|                                          | Mandalatagra-keintam (?) (From the circum-<br>ference of this circle to the front hair)                                                                        | - G                                    | 0                                                        | 6  | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :                                                                                                    |   |
|                                          |                                                                                                                                                                |                                        |                                                          |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |   |

### HINDU ICONOGRAPHY.

|                                                                               |       | MBA         | SUREN        | RNTS A                 | CCOORDI | MEASUREMENTS ACCORDING TO THE | THE                     |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|--------------|------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| PARTS OF THE BODY<br>MRASURED.                                                | Silpa | Silperatos. | Amé          | Améumad-<br>bhédágama. | Karan   | Kāraņāgama.                   | Vaikh                   | Vaikhānasā-<br>gams.                                              |
|                                                                               | Ang.  | Yava.       | Ang.         | Yava.                  | Ang.    | Yava.                         | Ang.                    | Yava.                                                             |
| Mandaldt karna-késántam (?). (From this circle to the side hair near the ear) | 6     | 0           | 6            | 0                      | :       | :                             | :                       | :                                                                 |
| air<br>air (she l                                                             | 01 :  | <b>*</b> :  | ₫.           | ₩.                     | :0      | ;•                            | ;0                      | :0                                                                |
| next to the ear) Srom the same to the back hair The width of the forebead     | ::0   | : :0        | : : <b>^</b> | : :0                   | 22 :    | o* .                          | 6 E .                   | ۰۰۰                                                               |
| MEASURBERTS OF THE BYE.                                                       |       |             |              |                        |         |                               |                         |                                                                   |
| The brow should lie exactly between the front<br>hair and the akshs-sitea.    |       |             |              |                        |         |                               | From the basic windfile | From the front<br>hair to the<br>middle of the<br>brute, (Reserve |
| The brow should resemble a bow.                                               | 0     | #           | 0            | 4                      | :       | :                             | s g                     |                                                                   |
| AUTO OUR DISTORTANT                                                           | c     | =           |              | _                      |         |                               | ×                       | •                                                                 |

# THE UTTAMA-DASA-TĀLA MEASURE

| The breadth of the brow at its middle                                                                                   | 0    | 8    | 0   | 61   | :    | :    | :    | :              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----|------|------|------|------|----------------|
| trescent moon or that of a stringed bow The diameter of the pupil (kantinkä)  The diameter of the plack ball of the eye | 00   | - 9  | 00  | 19   | 00   | : 9  | 00   | - 9            |
| The lengths of the whites of the eye on either side of black ball The shape of the eye should be like the outline       | 0    | 9    | 0   | 9    | 0    | 9    | 0    | <del>1</del> 9 |
| of a fish, the petal of the lotus flower or like<br>the half moon.<br>At the ends of the eyes there should be half a    |      |      |     |      |      |      |      |                |
| yava of red flesh It is stated that in the middle of the pupil (kanin:kā) there is what is called the 1908r-            |      |      |     |      |      |      |      |                |
| mandata whose dismeter is said to be a yara.<br>The breadth of the upper lid (in the open eye).                         | 0    | #    | 0   | -21  | :    | :    | 0    | c1 7           |
| The breadth of the lower lid  The length of the eye lids  There should be 90 lashes in each eye-lid,                    | 0 01 | # 69 | 001 | # 61 | ; cq | ;00  | o :  | ± ;            |
| ranāgama.<br>the eyes                                                                                                   | 61   | Ø    | cq. | Cd.  | Ç4 ( | 60 ( | :    | :              |
| The length of the eyes The width of the eyes                                                                            | :0   | :9   | :0  | 9    | 79 ; | 7 :  | :09  | (4)0           |
| MEASUREMENTS OF THE NOSE.                                                                                               |      |      |     |      |      |      |      |                |
| The langth of the nasa-puja (the wing of the nose)                                                                      | 67   | 87   | cq  | C7   | :-   | :-   | cq = | Ø O            |
|                                                                                                                         |      |      | _   |      |      |      |      | ١              |

#### HINDL ICONOCRAPHA

|                                                                                                                                                                                         |            | ME   | Kansk | MEASUREMENTS ACCORDING TO THE | CCORD     | NG TO      | THE   |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------|-------------------------------|-----------|------------|-------|--------------------|
| Paris of the Bidg<br>Mastiff                                                                                                                                                            | Silparatoa | atna | Amér  | Améumad-<br>bhēdāgama.        | Káran     | Káranágaus | Vaikh | Vaikhānasā<br>gama |
|                                                                                                                                                                                         | λυς        | Yava | Ang   | Yava                          | Yava Ang. | Yava       | Ang   | Yata               |
| The thickness of the same at the base of the ness The portion between the upper lip and the base                                                                                        | 0          | +    | 0     | 3                             | 0         | *          | c     | 9                  |
| of the nose, which is depressed like a cup, is known in Sanskrit by the name of $G\phi_I$ . The beight of the tp of the nose from the $q\phi_I$ . The length of ble hole of the noser.  | 21 0       | 0 72 | 91 0  | 0.2                           | 61 C      | - 5        | 61    | •                  |
| The breadth of the same The naska-puta should resemble the seed of the long bean, and the shape of the nose                                                                             | 0          | 100  |       | , vo                          |           | 's         |       |                    |
| should be the trast of the nower of sesantum. The septum or wall between the two nostrile is called in Sanskrit Purkkara alone the have of The fergth of the zwekkara alone the have of |            |      |       |                               |           |            |       |                    |
| the nose<br>Its thickness.                                                                                                                                                              | п 0        | 0 %  | -0    | • <u>°</u>                    | -         | •          | -     | •                  |
| tip of the nose The longth of the oʻòṛr Ite breadth Ite depath                                                                                                                          | 0000       | 752  | 0000  |                               | . • .     | * . :      | 000   | + 61               |

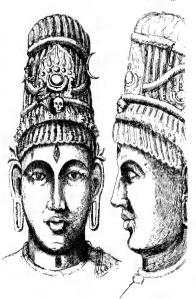

Front and side view of a face drawn to the measurements given in the  $\bar{a}gamas$  [To face page 30 App. B.]

# THE UTTAMA-DASA-TALA MEASURE

| MEASUREMENTS OF THE MOUTH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                  |       |        |        |       |            |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-------|--------|--------|-------|------------|---------|
| The length of the naper lip, which is also the length of the months has been at land and the breadth of the naper lip, at it is middle.  The breadth of the upper lip should gradually diminish from the middle to the naive. The second to the middle to the naive the name of the naive lip (soft in Samtrin), whose the name of the the upper lip (soft in Samtrin), whose including also through 3 spaces, the breadth of the middle nate of the upper lip should have                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40      | 64 -kii          | #0    | co -en | 40     | m m   | <b>4</b> 0 | rt de   |
| three bends along its length.  The length of the lower lip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 1 0   | 13.12            | 81-10 | 1,12   | 61 :   | ٥     | :::        | :::     |
| The height of the tip of the upper lip, from the ohin<br>The mouth should always be seulptured an as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0       | - <del>1</del> 9 | 0     | 64     | 0      | -     |            |         |
| The many of oxpositions oxposi | 0 % ; ; | 교* : :           | ::::  | :::.   | ; or m | : 100 | ~∞ ; ;     | *°0 : : |

### HINDU ICONOGRAPHY

|                                                                                    |       | ME.         | SUREM | ENTS A                 | CCORD | MEASUREMENTS ACCORDING TO THE | THE   |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-------|------------------------|-------|-------------------------------|-------|----------------------|
| PARTS OF THE BODY<br>MRASURED.                                                     | Silpa | Silparatna. | Améi  | Améumad-<br>bhödigsms. | Kārsm | Kārsnāgama.                   | Valkh | Vaikhānasā-<br>gama. |
|                                                                                    | Ang.  | Yava.       | Ang   | Yava.                  | Ang.  | Yava.                         | Ang.  | Yava.                |
| The length of hann-chakra (the oval elevation                                      |       |             |       |                        |       |                               |       |                      |
| at the ohin)                                                                       |       |             | :     | :                      | :     | :                             | 0     | 9                    |
| The breadth of the same                                                            |       |             | :     |                        | :     | :                             | 0     | 00                   |
| The length of the four upper front feeth                                           |       | ;           |       | :                      | :     | :                             | 0     | 0                    |
| The width of these teeth                                                           |       |             | :     | :                      | :     | :                             | •     | n                    |
| toeth                                                                              |       | :           |       |                        | ;     | :                             | 0     | 20                   |
| The length of the canine teeth                                                     |       |             | ;     |                        | :     | :                             | 0     | *                    |
| The shape of the canine testa should be like the (isamine) bud                     |       |             |       |                        |       |                               |       |                      |
| The length of the teeth in the lower paw, cor-                                     |       |             |       |                        |       |                               |       |                      |
| responding to the canine teeth<br>The width of the molar teeth is the same as that |       |             |       | :                      | :     |                               | 0     | +                    |
| of the front toeth and their length is half a                                      |       |             |       |                        |       |                               |       |                      |
| gauge longer than that of the mont teeth.                                          |       |             |       |                        |       |                               |       | _                    |
| front middle four teeth. Total, 32 teeth                                           |       |             |       |                        |       |                               |       |                      |
| The length of the tongue                                                           |       | ;           | :     |                        |       | :                             | 9     | •                    |
| The width of the same                                                              |       |             | :     | :                      | ;     | :                             | m     | 0                    |
| The length and width of the nyula                                                  | :     | :           | ;     | :                      | į     | :                             | -     | •                    |
|                                                                                    |       |             |       |                        |       |                               |       |                      |

# THE UTTAMA DASA TALA MEASURE

| MEASUREMENTS OF THE RAR.                                                                                                                                        |    |     |     |     |      |    |     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|------|----|-----|----|
| At the junction of the ear with the check, the length of the karya-kandha. A pance of It angulas outside the ear is called the karya-165a.                      | 01 | 0   | 10  | 0   |      | :  | 10  | •  |
| Here the ear should spring up.  The distance between the ears measured in front of the head                                                                     |    | :   | :   | :   | 18   | 0  | 36  | 0  |
| behind the head                                                                                                                                                 | :1 | . 0 | -1  |     | 13   | 0  | 13  | 0  |
| The distance between the sys and the ear.  The length of the ear                                                                                                |    | ۰ : | 2   | 0 ; | . 00 | :0 | 9 9 | 00 |
| The breadth of the ear                                                                                                                                          | ÇQ | 69  | GQ. | 09  | 8    | 0  | 64  | 0  |
| The beight of the top of the ear from the netral or aksha-suita                                                                                                 | 01 | 69  | CQ. | cq. | :    | :  |     | :  |
| According to the Kāranāgama, the top of the extraction of a level with the Bhru-stitra. The breacht of the portion of the ear that is folded inwards on the too | -  | _   | -   | -   |      |    |     |    |
| ld be oircular                                                                                                                                                  |    |     |     | '   |      |    | -   |    |
| The length of the ear below the netra-sutra<br>The length of the bored and pendulous lobe of                                                                    | C9 | -   | CN. | -   |      | :  |     | :  |
| the ear, called the nala in Sanskrit                                                                                                                            | 4  | *   | *   | *   | 4    | 0  |     |    |
| The width of this strip of flesh in front The width of the same at the back                                                                                     |    | 0 4 |     | 0 4 |      |    | ;   | :  |
| The thickness of the same                                                                                                                                       | 0  | • * | 0   | 4   | . 0  | 63 | 0   | *  |
|                                                                                                                                                                 | -  |     |     |     |      |    |     | 1  |

### HINDU ICONOGRAPHY

|                                                                                                |       | ME.           | SURBM                 | BNTS A               | CCORDI | MEASUREMENTS ACCORDING TO THE | THE   |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-----------------------|----------------------|--------|-------------------------------|-------|----------------------|
| PARTS OF THE BODY<br>MEASURED                                                                  | Silpa | Silparatna.   | Amsumat-<br>bhēdāgama | Amsumat-<br>hēdēgama | Kāraņ  | Kāraņāgama.                   | Valkb | Vaikhānasā-<br>gams. |
|                                                                                                | Ang   | Ang Yava      |                       | Yava.                | Ang.   | Ang. Yava. Ang. Yava.         | Ang.  | Yava.                |
| The distance between the two pieces of the                                                     |       |               | •                     | •                    |        |                               |       |                      |
| The total langth of the say from ton to the                                                    |       | :             | Ħ                     | 0                    |        |                               | :     | :                    |
|                                                                                                | 80    | 2             | 6                     | 2                    | 80     | 0                             |       |                      |
| The thickness of the prepair or anti-tragus                                                    | -     | স্থা (        |                       |                      | ;      |                               |       | :                    |
| Its height of the same                                                                         | s C   | <b>&gt;</b> 4 |                       |                      | : 0    | .*                            | -     | 0                    |
| The papeals should have decreasing width from                                                  |       |               |                       |                      |        |                               |       |                      |
| A member designated the princhhalt (tragus) is                                                 |       |               |                       |                      |        |                               |       |                      |
| said to be at the place wherein the ear resem-, bles the letter la (written as in the Grantha. |       |               |                       |                      |        |                               |       |                      |
| alphabet). Its length is                                                                       | 67    | 0             |                       |                      |        |                               |       |                      |
| The width of the princhhals of the con heles at the                                            | 7     | 401           | :                     |                      |        |                               |       |                      |
|                                                                                                | -     | 4             |                       |                      |        |                               |       |                      |
| This ear hole should be round                                                                  | ٠     | +             |                       | :                    |        | ;                             |       | :                    |
| The thickness of the rim of the car                                                            | 0     | 77            |                       |                      | 0      | 61                            |       | :                    |
| The width of the ear at the back                                                               | 7     | 4             |                       | :                    | :      | ;                             | :     | :                    |
|                                                                                                |       |               |                       |                      |        |                               |       |                      |

# THE UTTAMA-DAŚA-TĀLA MEASURE

| MEASUREMENTS OF THE BACK OF BODY.                                                                               |       |     |     |   |    |   |   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|---|----|---|---|-----|
| The distance between the back hair and the ear.                                                                 | -     | 4   | 1   | 4 | :  | : | : | :   |
| the ear                                                                                                         | 0     | 4   | :   | : |    | : | : | :   |
| The length of the ear at the back below the kritans                                                             | 4     | 8   |     | : | :  | : | : | :   |
| The distance between the back of the ear and the raised part of the nape of the neck called                     | ===== | -   |     |   |    |   |   |     |
| The back of the nape of the neck below the                                                                      | · **  |     | : : |   |    |   | : | :   |
| The width of the name of the neck at the top                                                                    | 6     | 0   | :   | : | :  | : | : | :   |
| The width at the bottom                                                                                         | 10    | *   | :   | : | 6  | 9 | : |     |
| The mape of the neek should be broader at the base than at the top and the girth of the neek should be circular |       |     |     |   |    |   |   |     |
|                                                                                                                 | 22    | *   | :   | : | 22 | 0 | : | :   |
| The height of the shoulder-blade above the armpit                                                               | 2     | 0   |     | : | :  | : | : | :   |
| h of the upr                                                                                                    | 2     | 0   |     | : | :  | : | : | :   |
| The width of the back at the madhya-sutra                                                                       | 16    | 491 | :   | : |    | : | : | :   |
| The width of the back at the nabhs-sutra                                                                        | 30    | *   | :   |   | :  | : | : | :   |
| The width of the waist at the back                                                                              | 18    | 0   | :   | ; | :  | : |   | :   |
| The width of each glutaal                                                                                       | 6     | 9   |     | : | :  | : | : | :   |
| These should be spherreal in shape.  The width of the space between the glutials                                | 0     | +   | :   | : |    | : | : | : ] |

#### HINDU ICONOGRAPHY

|                                                                                           |       | MEA        | SUREM | ENTS A                 | CCORDI | MEASURBMENTS ACCORDING TO THE | THIE  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------|------------------------|--------|-------------------------------|-------|----------------------|
| PABUS OF THE BODY<br>MEASURED.                                                            | Silpa | Silparatna | Amét  | Améumad-<br>bhēdāgama. | Kāran  | Kāranāgama.                   | Varkh | Vaikhanasā-<br>gama. |
|                                                                                           | Ang   | Yava       | Ang   | Yava.                  | Ang.   | Yava.                         | Ang.  | Yava.                |
| MEASUREMENTS OF THE WIDTH ON THE SIDES.                                                   |       |            |       |                        |        |                               |       |                      |
| The width of the side of the body near the                                                |       |            |       |                        |        |                               |       |                      |
| armpits The width of the stana-                                                           | 2-    | 0          |       | :                      |        | :                             | :     |                      |
| State                                                                                     | 16    | 69         | :     |                        |        | :                             | :     | :                    |
| The region below the madhya-sutra is known                                                | 12    | Ç1         |       |                        | :      | :                             | :     | :                    |
| as the Sröm-desa.  The width of the side of the body at the middle                        |       |            |       |                        | -      |                               |       |                      |
| of the Śróni                                                                              | 17    | 0          |       |                        | :      | :                             | :     | :                    |
| The height or bulge of the sront should consist                                           | t+    | 0          |       |                        | :      |                               | :     |                      |
| of 4 angulas below and 4 angulas above the                                                |       |            |       |                        |        |                               |       |                      |
| The beight of the hip below the Śrōns.                                                    | 10    | 4          |       |                        |        |                               |       |                      |
| The width of the hip                                                                      | 12    | . 4        | ٠.    | : -                    | : .    |                               | : :   | : :                  |
| The Srön: should be buiging near the hip.  The glutials should be raised from the root of |       |            |       |                        |        |                               |       |                      |
| the thighs. The nivra of the Śróws                                                        | 4     | *          |       | :                      |        | _:                            |       | :                    |

#### THE HTTAMA-DASA-TALA MEASURE.

| The outline of the side of the body from the armpt to the abdomen should be slaming and the total slamt is  In the case of Siva the neck above the hikka. | 61             | *  | : | :                     | : | :   | : | : |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|---|-----------------------|---|-----|---|---|
| Setra should be blue in colour<br>The height of the nipples from the chest                                                                                | -<br>c1        | 0  |   |                       | : | :   | : | : |
| The diameter of the nipples                                                                                                                               | 63             | -  | : |                       | : | ;   | : | : |
| The height and diameter of the nut of the nipple (chachuka)                                                                                               | 0              | 03 |   |                       | : |     | : | : |
| The width of the navel                                                                                                                                    | 7              | 63 |   |                       |   |     |   | : |
| The spiral in the navel should be clockwise.<br>The width of the navel at the bottom                                                                      | 0              | 63 |   |                       |   | :   | : | : |
| The width at the base of the penis                                                                                                                        | 4              | 0  |   | .,                    | , | : ' | : | : |
| The length of the penis                                                                                                                                   | <u>م</u>       | c9 | 0 | 0                     | 0 | 7   | : | : |
| Its width                                                                                                                                                 | 60             | _  |   | :                     |   | :   | : | : |
| The proportion between the shaft and the nut<br>of the penis is as 2 to 1.                                                                                | at the same is |    |   |                       |   |     |   |   |
| The width of the nut where it joins the shaft                                                                                                             |                |    |   |                       |   |     |   |   |
| should be greater than that of the shalf by one yava The Kāranāgama states that the                                                                       |                |    |   |                       |   |     |   |   |
| width of the shall is 5th less than that of the<br>nut.                                                                                                   |                |    |   |                       |   |     |   |   |
| The nut of the penis should resemble in shape                                                                                                             |                |    |   |                       |   |     |   |   |
| the length and width of the testes                                                                                                                        | 41             | 4  | 0 | 0                     | 4 | 0   | : | : |
| Their thickness                                                                                                                                           | 00             | #  | : | :                     | : | :   | : | : |
| The thigh just below the testes should be fleshy                                                                                                          |                | _  |   |                       |   |     |   |   |
| The width at the back of the knee-joint                                                                                                                   | 4              | 69 | 4 | <b>C</b> <sup>2</sup> |   | ;   | : | : |

#### HINDU ICONOGRAPHY.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | MEA   | SURRA | RNT8 A                 | MEASURRMENTS ACCORDING TO THE | NG TO       | THE         | HR.                  |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|----------------------|--------------------|
| PARTS OF THE BODY<br>MEASURED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Silparatna | atna  | Amér  | Amsumad-<br>bhēdāgama. | Karan                         | Kāraņāgams. | Vaikh<br>ga | Vaikhānasā-<br>gams. |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ang.       | Yava. | Ang.  | Yava.                  | Ang. Yava. Ang. Yava. Ang.    | Yava.       | Ang.        | Yava.                |                    |
| The thickness of the know-joint The stilled and the sides of the both should Accordine and the sides of the both should Accordine to tachful sides of the sides of the sides for the sides of the sides of the sides The image should be made beautiful on as to produce a pleasing effect on the side of the Thomas of the sides of the body (show the Thomas of the sides of the sides of the sides The mage to the sides of the sides of the sides The sides of the sides of the sides of the sides The sides of the sides of the sides of the sides The sides of the sides of the sides of the sides of the sides The sides of the sides of the sides of the sides of the sides The sides of the | - ca       | খ     | Q4    | 41                     | :                             | :           |             | :                    | HINDU IGONOGRAPHI. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | _     |       |                        |                               |             |             | _                    |                    |

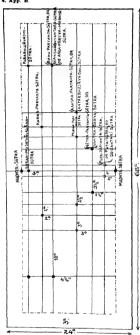

LAMBA-PHALAKA. SCALE 1" = 8 ANGULAS.

[To face page 29, App. B.]

#### THE UTTAMA DAGA TATA MUASTIDE

For measuring lengths along plumb-lines an instrument called the Lamba-nhalakā is employed. It is a plank two angulas in thickness and measuring 68 angulas in length and 24 in breadth. All round the plank a margin of 3 angulas is left. small hole just a trifle larger than a vava in diameter is bored in the centre of the margin along the length of the plank; this hole is meant for the madhua-sūtra. Other holes are hored for puta-paruanta-sūtra (nāsā-puta-sūtra), nētra-paruanta-sūtra, karna-parnanta-sūtra, kaksha-parnantasūtra, and bāhu-varuanta-sūtra, in places marked on the accompanying diagram of the Lamba-vhalaka. Through these are suspended by strings, which are one uava in thickness, small plummets of iron or clay. In the case of reclining figures the sūtras are strings stretched horizontally in front of the figure which is in the process of modelling. In the case of the sthanaka-murti, the madhua-sutra which is suspended from the sikhāmanı (crest-jewel) set in front of the kirīta (crown) of the image. should pass through the middle of the forehead. between the brows, the middle of the nose, the neck, the chest, the abdomen, the private part and between the legs, it should touch the body at the tip of the nose and the middle of the abdomen. The distance of the top of the crown

# HINDU ICONOGRAPHY. hehind the madhua-sūtra is 6 angulas: that of the

middle point of the chin 4! angulas, that of the hikkā-sūtra. 4 angulas: that of the middle of the chest 24 angulas; that of the navel, 14 angulas; that of the root of the penis, 2 angulas; that of the middle of the thighs, 3 angulas : that of the kneejoint. 8 angulas , that of the ship bone, 16 angulas ; of the total length of the great too a portion measuring half an angula is to be in front of the madbua-sūtia, while the remaining portion of it measuring 21 angulas is found to be behind the madhua-sūtra. The bāhu-narnanta-sūtra. which is also known as the anau-narkra-madhuasutra, should pass through the middle of the side iewel of the crown, the head, the sides of the ear, the upper arm, the elbow, and the middle of the knee. the foreleg and the foot The other madhua-sutra which is hung behind the middle of the back, should pass through the middle of the back of the crown. the head, the nape of the neck, the back-bone, between the two glutials, and the beels. The valtra-bahna-sutra should pass by the side of the head, through the extremity of the mouth, side of the cheek, end of the chur, side of the śron, and the middle of the thigh and the foreles.

All the six sūtras mentioned above should be suspended as far below as the pītha or pedestal on

#### THE HTTAMA, DAGA TATA MEASURE

which the image is made to stand, whereas other sātras, which are required for taking the measurements of particular limbs of the body may be suspended as far as the lower extremity of those limbs.

The nāsā-puṭa-sūtra is also called the dṛigan-tarī-sūtra, that is, the line that passes through the inner margin of the eye near the nose. This sūtra also passes through the extremity of the mouth and is the same, therefore, as the vaktra-bāhya-sūtra. The antarūhujāvadhi-sūtra is the same as the kaksha-paryanta-sūtra and is also sometimes called the aṅŋa-pārya-amadhya sūtra, a term which means the line which is to pass through the middle of the side of the bedy. This sūtra which passes through the back of the head and is known as the śural-pṛuṣhthūvasūna-sūtra, is also the outer limit of the back hands of a figure with four arms.

Different names are found given to the same  $s\tilde{u}tra$ , according as the  $s\tilde{u}tra$  is viewed from the front or the side of the  $Lamba-phalak\bar{u}$ , for example, the  $kuksla-paryanta-s\bar{u}tra$ , when viewed from the front of the  $Lamba-phalak\bar{u}$ , is seen passing just in front of the arm-pit and is therefore called the line that forms the limit of the arm-pit, the same  $s\bar{u}tra$  when viewed from the side is seen passing just in front of the  $b\bar{l}huja$  or the upper

#### HINDU ICONOGRAPHY

arm; hence it is called the line which forms the inner boundary of the upper-arm or antarbhujā-nadhi-sūtra.

If the image is a seated one, the six sūtras should be suspended as far as the pūṭha on which it is seated. The distance between the two knees in a figure seated with crossed legs, as in the yōyāsana posture, is equal to half the total height of the corresponding standing figure, that is, 62 angulas.

## उत्तमदशतालविधिः ।

## उत्तमं दशतालस्य श्रणु वक्ष्यं विशेषतः ।

உத்தம்,ச்சதால், ந்தினு <sup>3</sup>ல் அபசுமானம் சொல்லப்படா சின் முதை

#### सवेदाविंशदंशं त शतं बिम्बोदयं कर ॥

तेष्येव तालमात्रं स्यात (१)

பிமபோதபததை 124 செப. இதில ஒயசம*ிதக* வதிராக்கு மென்ற பெயராப

तन्मात्रं वसुभाजितम् । एकांशं तु यवं प्रोक्तं

அந்த ணிரஸ் 8 செய்தால் ஒப்பரத்து ஈகு யண்ள என்ற பெயராம்.

> यवंश्वेबाङ्गुलैरपि ॥ उष्णीषात्पादपर्यन्तमङ्गमानं प्रकल्पयेत् । உலக असंस्कृत क्रमान् से से साम क्रमाना क्रमाना क्रमाना क्रमाना क्रमाना क्रमाना क्रमाना क्रमाना क्रमाना क्रमाना

LD (F 800 .ALI \_அ. 311 ] . கேட்ப பட்ட டி டி. 600 மு. அம்

#### उत्तमदशतास्त्रविधिः ।

त्रियवाधिकचन्द्रांशमुष्णीषोचमदाहतम् ॥ அதினின்றும் மேசாகதமாக சிரல ∫1. யலை\*1 3. केशान्तादाक्षिसत्रान्तं यगांशं त्रियवाधिकस । अक्षिसत्रात्पटान्तं च पटाद्धन्वन्तमानकम् ॥ प्रत्येकं त्रियवाधिक्यं यगांशोदयमिष्यते । ..... படார் தக தினின் ஹ ஹ ஹ வக தமாகவும அர<del>ொன</del> ஹா.சு கிரல 4, யணை 3. हन्बादिगलमानं तु चतुर्यवसुदाहृतम् ॥ .. .. .... 4 यवैकोनयगांशं त कर्णाञ्चमिति \* विदाते । கர்ணேசசம† ஒரு பவை குறைய .... ... [कण्ठान्ततिर्यक्सूतं तु \*] हिकासूत्रमुदाहृतम् ॥ கண்டத்துகளுக்குறக்குண்டான நூல் ஹிக்கா சூத

Could it be कण्डोबस् न

**தெர** மென்ற பெயராம்

#### उत्तमदशतालविधिः ।

## तत्सूत्रा[ङ्रुदयान्तं च इदयान्नाभिसीमकम् । नाभेस्तु \*] मेढ्मूलान्तं समं गुणयवाधिकम् ॥ त्रयोदशाशमत्सेधं प्रत्येकं डिजसत्तमाः !।

## मेढ्मूलात्तिर्यक्सूत्रं मध्यसूत्रं तदुच्यते ॥

ுப்போ பு வதுதாசது குறுக்குண்டான சூத்தியம்..... ... + மென்ற பெயாரம்,

मध्यसूत्रादधश्चोरुदीर्घं नक्ष[त्र\*] (भाग) मायतम् ।

## तस्माद्देदाङ्गुलं जानुतुङ्ग जङ्गोरुसादशम् ॥

அதனின்று ம ஜாததகைமை பிரை 4. ஐவ...

## युगं पादतलोत्सेधमेवमुत्सेधमुच्यते ।

பாததிவாத்ினாக்க விரிவ 4. இப்படி உடிகணிவதே தின் கிணறும் பாதபாயக்கமாக உதியைதம் விரவ 124

<sup>்</sup> பித்திய சூர் நிருவர்

<sup>\* :</sup> கைக்கும் **த**டையின் நீனமே.

#### उत्तमदशतालविभिः ।

## अक्रमामान पाष्पर्यन्तं तलं सप्तदशाक्लम ॥ பெருகிரவ கணிபிலே வெர்கமு குகிபனவாகவுளவ கீனம் விரல் 17 हिकासत्रादधोबाहदीर्धमधाङ्गलं भवेत । \*ப்பாரை கொக்கம் விரல் 27 कर्परोक्षं द्विभागं स्यादेकविशस्त्रकोष्ठकम् ॥ கோப்பரோச்சம் விரல் 2 सार्धत्रयोदशाङ्गस्यं (तस्मान् ) मध्यमाङ्गलिसीमकम् । முன்ன கடுபலலேயின் முடிவினின்றம மகயாங்குளி பின் அக்கிசமளலாக விரல் 181. ततो वै मखविस्तारं सार्धभान्वक्कलं भवेत ॥ \_\_\_\_\_\_\_\_ ரம விரல 19.4. मखान्तका त विस्तारं सार्धत्रयोदशाङ्गलम । முகாகத்தினுடைய.....

प्रीवाप्रं सार्धनन्दांशं प्रीवापूर्वं दशाङ्कुरुम् ॥ इतिकारकट्टिम पद्मापार्थनः १९३३ टिविजनस्थलक पदमप् स्थाकं 10

हिकाथो बाहुसीमान्तं चत्वारिंशां[शमेव हि\* |]

<sup>்</sup> ஹில் எருத்திரத்தின் இ<sup>்</sup> 36

#### उसमद्दातालाविधिः ।

सार्थद्वाविशरङ्गुल्यं कक्षयोरन्तरं तथा ॥ नवांशं चतुर्ववोरेतं बाहुमूळविशालकम् । काळकंककारक हरियाग्यायाः भीतक २२३।

एकार्विशति बाहुस्स्यास्तनदेशे च विस्तरम् ॥
हृदयावधिविस्तारमेकोनविंशदङ्गलम् ।

.... ... ... ... ... ... இரு தயமனவர்சு விஸ் தாரம

क्टिः लं 19 कलांशं चतर्यवीपेतं मध्यव्यासमदाहृतम् ॥

क्रक्रिएजीशम्बर्भ 16 ...

एकोनविंशदंशं तु श्रोणितारमुदाहृतम् । करेग लीकम्मा भीरकः 19

कटेरप्रविशाल तु द्विनवाङ्गुलमुच्यते ॥ जब रोजालक्ष्मा कारहेरार की राजक बीरल 18

तद्य: कटिपार्थोन्तविस्तारं साधेविश्वति: । अक्रिजारे ेक्र क्यूक्षकः ।।।।कवानकृद्धानकः व्यक्तिकृद्धन्यः क्याकः 2013

पादोनमनुभागं तु ऊरुमूळविशालकम् ॥ ஊறுமுல की नगण्य लोग रु 133

सपादमनुभागं तु ऊहमध्यविशालकम् । ஊரும் ததியன் சமலம் சிரல் 141

#### ज्ञानकातालविधिः।

पादोनधर्मभागं तु जानुन्यासमुदाहृतम् ।.

सपादवसुभागं तु जड्डामूलविशालकम्। ऋकं का ಭೂನಿ की का ನೂರು भीग ಎ 81

पादोनसप्तभागं तु जड्डामध्यविशालकम् ॥ भ्रम्भ

तयोर्मध्यततं विप्राः ! नवभागमुदाहृतम् । (முண்சொண்ண இரண்டு கடு விசாலம் விரல 9.

पादोनपञ्चभाग तु नलकाविस्तृतं भवेत् ॥ हजका क्षीनाश्चर क्षीत्रश्चर्यः

त्रियवाधिकपञ्चांशं गुल्काञ्चन्यासमुच्यते । குலபாக்ஷ் விசாலம் விரல் 5 யலை 3.

अक्षादातलतुङ्गं तु सार्धवेदाङ्गुलं भवेत् ॥ அக்ஷத்ததில் கின்றம் தலமனவாக உயாம் கிரல் 4].

पार्ष्णितारं च ततुर्यं पार्ष्ण्योरुचं तदेव हि । பார்ஷ்ணிதாரம விரல 4 है. அதினுடைய உசசம சிரல 4 हे.

तलमध्यं षदङ्गुल्यं यवद्वयसमायुतम् ॥ தலமத்தியம் விரல் 6 யலை 2.

#### उत्तमद्रशतालां विधिः।

तलाग्रविस्तृतं सप्तभागमित्यभिधीयते ।

द्वियवाधिकवेदांशं पादाङ्गुष्ठायतं भवेत् ॥ பாதாங்குஷ்டாயதம விரல 4, யலை 2

यवोपेतद्वयांशं तु तस्य विस्तारमुख्यते । பாதாங்குஷ்ட விஸ்தாரம விசல 2, யலை 1

तारार्धं नखबिस्तारं पादोनायामवर्त्तृष्टम् ॥ அचलुक्थमः जेका.डा.ग.इक्टेश धार क्रि.वडसीकांकारधा व.क. அதில முககால் ஆயாமமாவ.क

त्रियवोपेतवेदांशं तर्जन्यायाममुख्यते । क्राञ्जलधारधाराध्या अवन्तं 4, धळा ३

पादोनवेदभाग न्यनामिकायाममिष्यते ।। அकाधिकायामध्ये किरामिकायाममिष्यते ।।

साधिपक्षांशमानं तु कनिष्ठाङ्गुलिदीर्घकम् । कर्राक्ष्मका क्षितककः क्षितक 21

प्रदेशिन्याः कमात्तारं नवसन्तार्धसप्तषट् ॥ यवमानं स्वतारार्धं नखं पूर्वोक्तविद्धः ।

பிரித்சிலீ முதலான காலுளிரலுக்கும் தாரம் அடை வே 9,8½ (7½?),7,6, யடை மாததிரமாவதை அந்தநத தாரத்தில் பாதி ககமாவது

#### उन्मद्रशतास्त्रविधिः।

तत्त्वदृश्चिविस्तारं वेदांशं विभजेद्वधः ॥ त्रिभागमङ्गुठाप्रोचं शेषं स्यात्तु नखेतरे । अन्दकंद्र बीरक सीकंद्रगादकक 4 जिम्मक இक्रीके 8 स. भेडिक वहार्वस्वेडिंगानंत्रम् जिस्तानुकारान्त्रं, क्रीकंतुक्कः.....

त्रियवाधिकवस्वंशं बाहुमध्यविशालकम् ॥ பாகுமததிய வீசாலகம் விரல் 8, யவை 3

सपादसप्तभागं तु कूर्परव्यासमुच्यते । கோப்பா வியாசம் ....

पादोनरसभागं तु प्रकोष्ठमध्यविस्तरम् ॥ முன்கை எடுவிஸ் தாரம் விரல் 5%.

पादोनचतुरंशं तु मणिबन्धविशालकम् । மணிபாக விசாலகம் விரல் 32

सप्तांशं तु तलायामं साधेषणमध्यमाङ्गुलम् ॥ உளளங்கை சீளம விரல் 7 கடுவிரல் சீளம விரல் 64

सपादभूतभागं स्यादनाम्यायाममुच्यते ।

यवाधिकं तु पञ्चांशं तर्जन्यायाममुख्यते ॥ தர்ஐகீ கீளம் சிரல் 5, யரை 1

सपादवेदभागं तु दीर्घाङ्गुष्ठकनिष्ठयोः । அங்குஷ்ட சுடிஷ்டங்க*ு*டைய தோகமை விரல 4].

#### उत्तरहरूतालानिधिः ।

## अङ्गुष्ठम्ळविस्तारं सपादोशमुदाहृतम् ॥ *जिपतः* की गर्भः अक्ष्यप्राप्य स्थानः 1३ः

## तर्जन्यष्ट्रयवा ख्याता नवसङ्ख्या त मध्यमा ।

தாஜகி அடிப்பரப்பு யவை 8, மத்யமை மூலளிஸ் தாரம் யவை 9.

#### अनामिका चाष्ट्रयवा कन्यसाततिषड्यवाः ॥

அகாமிகா மூலவிஸ்தாரம யவை 8. கஙிஷ்டிகா மூலத தில் யவை 6

## अङ्गष्टाग्रङ्गलीनां तु मूलविस्तारमच्यते ।

அங்குஷ்டம் முதலான விரலகளில மூல **விஸ்தாரம்** சொலலபபட்ட*வ* 

#### तत्तन्मलकलांशेंऽशहीनमप्रविशालकम् ॥

அருதாத விசாலங்களில் மூலதாரத்தை 16 செய**து** அதில் <sub>ஒ</sub>ர்மசும் குறைத்து அக்கிர் விசாலம் கொள்ளுவான்.

## अप्रताररसांशे तु पश्चांशं नखविस्तृतम् ।

அகதகத விரலகளில நுனியில பரபடை 6 செய்து அதில் 5 கூறுவே கக விஸ்தாரமும் கொள்ளுவான.

#### पार्श्वयोगीसलं शेषं क्तायतनखाकृतिः ॥

மற்றெரு உ*ரு*ில் பாரசங்கள் மாம்ஸைவிருப்ப**து** கதேதில் வடிவு ஆய்த விருத்தமாயிருப்பது.

#### उत्तमदशतास्त्रविधिः ।

## सपादनखतारान्त नखायाममुदाहृतम् ।

ககவிஸ் தாரத தில் கால்வானியேறதி ஈக தீர்க்கம் கொள் கைவான்.

## नखायामद्वयं चाग्रपर्वदर्धिमदाहृतम् ॥

க**காயா**மத்தில் இரட்டி அக்கிரபர்வததிற்கு நீர்க்கம் கொள்ளுவான்

## अङ्ग्रष्टमूळपर्वस्य दीर्धं सप्तदशं यवम् ।

அங்குஷ்டததில் மூலபாவதோக்கம யவை 17.

### तर्जनीमलपर्वे चानामिकाया द्रयाङ्गलम् ॥

தா ஐகீ மூலபாவமும் அகாமிகமூலபாவமும் திரக்கம் சிரல் 2

## मध्यमामलपर्वस्य दीर्घमष्टादशं यवम् ।

மத்தியமா மூலபாவதோக்கம் யவை 18

## कंनिष्ठम्लपर्वस्य त्रयोदश यवास्स्पताः ॥

கதிஷ்டிகா மூலபாவதோசகம பவை 18

## मूलाप्रपर्वयोर्भध्यदीधै मध्यस्थपर्वसु ।

மூலபாவத்திற்கும் அக்கிரபாவத்திறகும் கடுநின்ற கீளமே மத்தியபாவத்திர்கும் கீளமாவது

## अङ्गष्ठं तु द्विपर्वं स्याच्छेषास्त्रिपर्वसंयुताः॥

அங்குஷ்டம் இரண்டு பாவமாயிருப்பதை கின்றவை யெல்லாம் மூன்ற பாவமாயிருப்பதை.

#### जनसङ्ग्रहातालाहाधिः ।

सार्धभूताङ्गुर्वं विप्र ! तलाग्रविपुर्वं भवेत् ।

रसांशं मध्यविस्तारं हस्तस्यैव तलस्य तु ॥

तलमूलविशालं तु सार्धषड्भागमुच्यते । தலமூல விசாலம் 6½.

अङ्गुष्टम्(रुपारम्य तर्जनीम्(रुपारत्तकम् ॥ सार्पवह्यङ्गुलं प्रोत्तं शुक्तीद्रविशास्त्रकम् ॥ அजेलुक्रम्-ए००७ं क्रम्मकेले इनस्वरीए०००लास्य स्ट सीनकं 84. இक क्रिकारणंधिमारिक श्रालपंधकः

अङ्गुष्ठमूलमारभ्य मणिबन्धावसानकम् ॥ दीर्घै वेदाङ्गलं प्रोक्तं द्रवर्धाशं तदनं भवेत ।

பெருவிரைஅடி தடங்கி மணிபக்தமளவாய கீளம கிரல 4 அதில் கணம் விரல் 21.

पार्ष्णिहस्तघनाग्न्यंशमप्रमङ्गुलवस्थ्यम् ॥ क्रम्मकीनीप्रेम् सम्बन्धः क्षीरकं ३. இत्रीकं அम्मकीरफान्य क्र

கைவளம்பு கனம் வால் 5. இதல் அக்காமானத் 2 கிரல்போலே கூதமித்திருப்பது. (?)

अङ्गुळीनामधस्तातु दृथघौरां मांसळं ततं । പ്രാര്ക്കിல് ഗ്രേ 23 പ്രോഗം ഗംഗ്തണഗസ് பாக்திருப்பத

द्विमागं पार्थ्याहस्तस्य शुकोदर्शिशालकम् ॥ பாஹஸ்தம் பாபபுவிரல் (१) சுகோதாம் போலே மிருப்பது.

#### अन्यस्थातास्त्रविधिः ।

## क्षेत्रं मध्यतलं निश्नं भतवेदाग्नि वा यवम् ।

சேஷ்ததது உளரங்கைக்குழிவு யலை 5, [4°,] 3, ஆவதை.

## सूक्ष्मरेखां ठिखत्तस्मिञ्छक्कं वा चक्रशूठवत् ॥

சூசுத்மசேவையாலே சஙகாதல், சககிசமாதல், சூலமா தல் விகிப்பான்

#### पद्मामं वा कुशाभं वा तल्हेखां प्रकल्पयेत ।

பதமாபமாதல குசரபமாதல உள்ளங்கை சேகையைக் கறப்பபான்.

## इत्ताभापेक्षिताङ्गेषु व्यासे पञ्चविभाजिते ॥ एकांशं तु परिप्राह्म विस्तारत्रिगुणान्वितम् । यत्तनाह्रमिति ख्यातं नाहं तेनैव कल्पयेत ॥

விருததாகாரமான அங்கங்கள அப்பகிக்கப்பட்ட இடத்தில் அந்த விருததாகாரத்தின் லிஸ்தாரத்தை 5 கூறு செய்து இத்தாலே ஒரு கூட்ற்றறி ஆறு கூருக் முறபட்ட வருச் கூறறையும் மும்படங்கு கள்களி இந்த மும்படங்கள் வருச் கூறறையும் மும்படங்கு காகம் இந்த மும்படங்கள் வரிசமானமும் ஏற்றின் கூறு ஒன்று ஆக்கக் முட்டு, இந்தப் பசித்து கூற்றுல் கொண்டது காஹமானமாம். இந்த மாதத்தால் காஹமாகங்கிளக் கொள்ளுவரன், †

<sup>†</sup> While the Sanskrit passage is quite clear, the Tamil commentary is unintelligible. According to the Sanskrit text, the girth of a round body, (in this instance that of a limb), is \$\$ of the width or diameter of that body.

#### उत्तमदशतास्त्रविधिः ।

कर्णोध्ने शिरसी नाहं साष्टत्रिशाङ्गुलं भनेत् । செலி சருமேல செரி ஹடைய காஹம் விசல் 28 (883)

**कार्णोर्थे शिरसस्तारं यवोनदादशाङ्गुटम् ॥** செவிசஞஃபலே செசி*ணுடைய தாரம* ஒரு விசல (பலை (?)) குகைபாள் உ19

कर्णयोः पूर्वनाहं तु द्वाविंशदङ्गुलं भवेत् । செலிக்குமுன சொசுக்கு நூறம் விரல் 22.

कर्णयो: पृष्ठनाहं तु भान्वह्नुलमुदाहृतम् ॥ சாணங்களின் பேன்புறம சாஹம கிரல 12

எணங்கள்ன் பேன்புறம் நாஹம் விரல் 12 तयोर्मध्यस्थभागं त कर्णस्थितिरुदाहतम् ।

முன் சொன்ன இரன் கொறைத்திறகும் எடுவே இர ணரி விரல கா.ஸன் திதியாவ**து**. ஆக கொசினுடைய காஹம **னி**ரல் 88.

शिरसो मध्यमान्मूर्प्ति मण्डलं चतुरङ्गुलम् ॥ अडिमामङ्क्रीयाङ्गुळील மணடமை விரல் 4.

तस्मात्तदमकेशान्तं नवाङ्गुलमुदाहृतम् । அष्ट्र क्रि3ा மண்ட அத தினின் றம் கேசாக் தமாக விரல்9.

ततो वै मण्डलाकार्णकेशान्तं च नवाङ्गुलम् ॥ அரச மண்டதைதினின்ற காண கேசரர்தமாக பேசல் 9.

#### उत्तमद्रशतालानीचिः ।

मण्डलायुष्ठकेशान्तं सार्धद्वयाङ्गुलं । भवेत् ।

அதை தொமண்டலததினின்ற பெடியில் கேசாகத மாக விரல் 21s

ञ्चाटतिर्यब्यानं तु नवाङ्गलमुदाहृतम् ॥ बिह्नकृष्टीबल्ह्यक्रकंलु बीहरूं 9.

केशान्तादक्षिस्त्रस्य द्वयोर्मध्ये भ्रवोस्स्थितिः ।

கேசாகதமான சூததிரத்துக்கும் அக்ஷிசூத்திரத்துக் கும் ஈடு புருவத்தினுடைய ஸ்திதியாவதை.

श्रुवाप्री तु नवाङ्गुर | चापाकारी तथा कुर |। புருவததிஹடைப அச்செம் விசல் 9, இதை வில்லு செலில் சுமைப்படை

इयन्तरं तु भुनोविंग्र ! साधिवेदयवं भवेत् । இरुळं ७ प्रकुष मुकुष्ट मुकुष करि 41 प्रकुष

पञ्चाङ्गुळं श्रुवायामं मध्यतारं यवद्वयम् ॥ புருவம் நீளம் கிரல் 5 புருவ ஈடுகிஸ்தாரம் யவை 2.

बालचन्द्राप्रवर्त्ताणं भूवाप्रौ तस्य मध्यमात् । புருவக≎வினின்றம் அனியனவாக இளம்பிறை பேரீலே கெரமத்தில் கெ∫்ருந்தக்மீருப்பது.

कर्नानिकाया विस्तारं यवमानं विशेषतः ॥ [முறைகுவளே?] விஸ்தரரம யவை 1.

🕇 'सार्थं धर्माङ्गुल'मिति पाठान्तरम् ।

#### उत्तमदशतालविधिः।

कृष्णमण्डलविस्तारं चोत्सेघं षड्यवं भवेत् । கறவீழியிண்தாரமும் உதிணதமும் யலை ந

सितांशं तत्समन्यासं कृष्णमण्डलपार्थयोः । சறுவிழிகளுடைய பார்ச்வங்களிலே வென்னே விழி பிரமாணம் யவை 6.

शफराकृतिकं बापि अनुराकृतिरेव वा | अर्धेचन्द्राकृतिवीय नेताकारं प्रकल्पयेत् ॥ மீன்போலலாதல விலலுபோலவாதல் அர்ததசக்குமா கிருகியாதல கேததிராகிருகியைக வரப்பாரன்

## तदाकारानुक्लोचं सितमण्डलयोद्धिंज !।

யாதொருவடி வு விழி அதுககு ததககதாக வெள்ளே **வி**ழிக்கு உத**ே**ஸ்தம் கொள்ளுவான.

नेतान्तेऽर्धयवं रक्तमण्डलं तु सितांशके ॥ कृष्णमण्डलमध्ये तु ज्योतिर्मण्डलकं यवम् ।

ே சத்தி சாக்தத்தி ஃ வெவள் பிழியிஃ பாதியவை மாத்தி சம் இவகதிருப்பது. கறவிழிக்கு க©ேவ சேசதிர மண்டல் சொமானம் யவை 1

तदष्टांशैकभागं तु तन्मध्ये दृष्टिमण्डलम् ॥

ஒருயவையில் ஏட்டிலொன்று க<sup>டுவே</sup> **திருஷ்டி**மண் டலமா**வ**து.

#### उत्तमद्रशतालविश्विः ।

साधौरां यवमानं तु ऊर्ध्वपक्ष्मततं भवेत् । மேலிமை [மைல்கு] இரமானம் யலை 13

अधः पक्ष्म च तत्तुल्यं दीर्घमष्टादशं यवम् ॥ डि.மிமையும் யலை 13. இமை கீளம் யலை 18.

नेत्रयोरन्तरं विष्र ! सपादद्दयङ्गुलं भवेत् । கேத்திரங்களுடைய அக்தரம் விரல் 2].

ऊर्ष्वपक्ष्मञ्जूबोरन्तं सार्धषड्यवकं भवेत् ॥ மேலிமையில் முடியு வாலை 6

अघःपस्पस्थितं बिप्र ! नेत्रस्त्रं विधीयते । இழிமைபினின்றும் ैहह्हीहरकुहृहीरம் की இ≻கப்படா சின்றத

> कर्तृनाशमधोदृष्टिश्चोर्ध्वदृष्टिर्विपत्करम् ॥ बन्धनाशं भवेत्पार्श्वे दृष्टिश्चेद्रामवासिनाम् ॥

கிழ்கோக்கின விழிபாடில் காததிருகாசமாம மேல கோசுகின விழியாகில் **வி**பத**த**ின்டாம பாரசுவதிருஷ்டி. யாகில் அந்த கிராமவாசிகளுக்கு பக**த**ை காசமுடைசம்,

तस्मात्सर्वप्रयत्नेन सममेव निरीक्षणम् ॥

ஆகையாலே வருகதியும் கேரெர*ந்ததாக* **கி**ழியைச் செய்வா<del>ன்</del>,

#### जनगद्यातालावाधिः ।

#### नेत्रमेवं समाख्यातं नासिकाळक्षणं ततः ।

கே ததிரலக்ஷணம் இப்படி சசொலலி காவிகாலக்ஷணம் சொல்லப்படாகின் உத

### नासिकापटबाह्यं त तारमष्टादशं यवस ॥

ரசிகாபுடத்தின் புறம்பின் விஸ்தாரம் யணை 18.

## तदर्भं मध्यविस्तारं तस्यार्भं मुखविस्तृतम् ।

அதின் ஈடுவிஸ்தாரம் யலை 9. ஈரசிகாமூல சிஸ்தாரம் யலை 44

### गोजीमूळाचु नासाप्रतक्कंतु द्वयक्कलं भवेत् ॥

மேனுகட்டின மேலில் தாழ்பின் தும் மூக்கினையை அக்கிர பெயராம் அக்க கோலிலினின் தும் மூக்கினையை அக்கிர கையை விரல் 2

## पुटोर्ध्वे नासिकाग्रस्य तारं नवयवं भवेत्।

-சாசிகாபுடங்களுககு <sup>ந</sup>மல நானிக**கு** விஸ்தாரம யவை 9.

#### सपादयवमानं तु नासापुटघनं भवेत् ॥ काक्षिकासम्बद्धके कळाल सकला ॥

द्वारतिर्यग्गतं व्यासं साङ्क्षिसप्तयवं भवेत् ।

## நாகிகாததுவாரத்தின் கு.ற.ககுப்பரப்பு யலை 7⅓.

पश्चयनं तु द्वारोश्चं पुटं निष्पावनीजवत् ॥ காஸா ததுவரீசோசசா பவை 5. புடமான து அவளாக் கொண்டைபோலே இருப்பது

#### नम्बद्धातालांबीधिः ।

तिल्पुष्पवदाकारं नासिकाकारमेव हि । மூக்கு எள்ளப்பூபோலே இருப்பத

ழுகூரின்வின் என்ற என் அவரி யி இரண்டு காஸாததுவராததுக்கு க<sup>டுடி</sup>த்தியுயாம் சிரல் 1 ; அதின் கனம் யலை 1.

पुटयोर्मच्यभित्तिस्तु पुष्करं लिति विद्यते । காளைத்தைவாரங்களின் கூடுத்திக்கு புஷகாமென்ற பெயராம்.

अर्ध्यर्धं यवमालम्ब्य नासाग्रं पुटस्त्रतः ॥ புடஸூத்திரத்திலே சின்றும் காலாகதிரம் பலை 1.

सार्घवेदयवं गोजीदीर्घं तस्यार्घविस्तरम् । उकार्छक्रीकारक மலை 1

सपादचतुरंशं तु आस्पदीर्घं तु तिर्यगम् ॥ வசம் குறககு கீளம விரல 41ॄ.

उत्तरोष्ठायतं चास्यदीर्घतुल्यमुदाहृतम् । மேலுதடடின ஈடுபபரபபு யலை 83ू.

आतुषूत्र्योक्त्रशं तारमास्यदीर्घावसानकम् ॥ அததப பரபபு வாபினுடைய हैजाமனவாக அடைவி हैश இருசமாயிருப்பது.

#### जनसङ्ख्याना समिति ।

यवमानघनं पाली उत्तरोष्ठस्य चोपरि ।

மேறு **தட்**டின்மேல் பாலி கனம யலை 1.

त्रिवकावनता पाठी तदोष्टसदशायतम् ॥

அதை மேலுதட்டிலே வளேததை அத**த உதட்டுக்கு** அள (‱ <sup>2</sup>) வாடிருப்பது.

अष्टादशयवं प्रोक्तं अधरोष्ठस्य दीर्घकम् ।

கீழுதட்டின் கீளம் பலை 18.

यवाधिकाङ्गुलं तस्य विस्तारं द्विजसत्तम !॥ கீமுகட்டின் விஸ்காரம விரல 1 யலை 1.

अधरं पालिकासार्धयवमानमधोगतम् ।

கிழுதட்டின் பானிகையவை 1½. இதை கீழ்கோக்கி மிருப⊔து

चिबुकादधरोचं त सार्धपड्यवमुच्यते ॥

மேலவரயககொட்டைக்கு மேல் உதட்டு உயாம யவை 1.3.

किचित्प्रहसिताकारमास्यं युक्त्यानुकारयेत् ।

வாயையுக்டுக்டோக சிறிது சிரிததுககொண்டிருப்பதா கசசெய்வான.

अधराचिबुकालम्बं सार्धपक्षाङ्गुलं भवेत् ॥

அதாததினின்றும் மேலவாய்ககொட்டை கா [பி ²] மிரல 2}.

#### त्स्यद्र्यातालविधिः ।

## चिबुकात्त हनोर्वशं सार्धाष्ट्रयवमुच्यते ।

சிபக்க கினின் மம் அவளி வடைய வம்சம் யலை 81.

#### सार्थवद्वयञ्चलं तस्य तारमायतकत्तवत ॥

அது கிறுடைய தாரம விரல் 3½. இது ஆயத விருத் தமாயிருப்பது

### हनुसन्धेः कर्णबन्धद्वयन्तर तु दशाङ्गलम् ।

## हन्त्रोबीह्यं समारम्य पादोनद्विगुण मतम् ॥ कर्णवेद्यामिति स्थातं ततः कर्णं वदाम्यहम् ॥

नेत्रात्तु कणबन्धीन्तं द्वयन्तरं सप्तमात्रकम् ॥ கேததிரததாகரும் காயைரத்ததாகரும் கடுகிரல் 7,

कर्णस्य तु विशालं तु अष्टादशयवं स्मृतम् । काळ्यकीयारामा ॥ जन्मा 18.

अक्षिस्त्रोर्ध्वतः कर्णतुङ्गं चाष्टादशं यवम् ॥ அக்ஷிருத்திரத்தினின்றும் மேல் செலியுயாம் யலை 18.

#### उत्तमदशतालाविधिः।

#### तदर्धं चोर्ध्वबन्धं त शेषं विवतमध्यते ।

காண ததின் மேல் கூடு யலை 9. ஙின்றது செனியி வைள்ளே விசாலமாவ கு.

### नेत्रसत्रादधः कर्णबन्धं सप्तदशं यवम् ॥

சேத்திர சூத்திரத்திற்குக் கீழ் [காண\*]பந்தம் யலை 17

### सार्धवेदाङ्गलं तस्मात्तस्य नालं प्रलम्बयेत ।

கிழில கர்ண பாதததினின்றும் காதின்தண்டு ரீளம பெல் 4½, ஃமே நாலுவதை (= தொங்குவது).

## पूर्वनालततं व्योमभागं साधौराकं परम ॥

கோதில் முததண்டுப பாபபு பிரெல் 1, பிதைதண்டின் பாபபு பிரெல் 1½. (முததணுடு-முன் நாள்ள தணுடு,பிதைதண்டு-பின்றாளை தணுடு)

#### नालयोर्व्यासमाख्यातं घनमधीङ्गलं तयोः ।

இதை இரண்டு தணடின கனம விரல் 1/2.

#### नालान्तरं त्रिपादं च वेदांशं विवृतायतम् ॥

இரண்டு தண்டுக்கும் இடையில் **வி**ரல் 4½ வெளி கீணடிருப்ப**த**்

## कर्णतुङ्गमशेषं तु यवैकोनदशाङ्ग्रुलम् ।

காதில் எல்லா உபாமுமாக விரல் ஒருபவை [குறைய 10] (அதாவது விரல் 9, பவை 7)

## पिप्पलीधनमधौंशं द्विगुणं हि तदायतम् ॥

#### जनसङ्गतास्त्रविधिः ।

जन्मेर्ज बार्धमात्रं म्यानमहादार्पं श्रयानगम् । ਨਿਸ਼ਸ਼ ਸਿਤਕਟੀਟੀਸ਼ ਵਿਸ਼ਗਸ਼ੀਸ਼ਰਚਰਿ\*: ॥ अक्षिसत्रादधः कर्णदारमधीङ्गलं भवेत । कर्णद्वारं ततं । निम्नं सममेव हि वर्तलम् ॥ कर्णणलीचनं सार्धयवं नीवं चतर्यवम् । पष्रकर्णस्य विस्तारमध्यधाँशमदाहतम् ॥ केशान्तात्प्रष्ठकर्णान्तं द्रयन्तराध्यधेमात्रकमः। पृष्ठकेशावसाने त नाड्यधीशकं ततम् ॥ तस्याधः प्रष्ठप्रीयोचं ः युगांशं तियवाधिकमः। ककाटिधः प्रष्टाग्रं वाग्रं त<sup>§§</sup> नवाङ्गलम् ॥ प्रष्ठप्रीवस्य मुलस्य तारं सार्धदशाङ्गलम् । आमलाग्रं क्रमाक्षीणं ग्रीवं वत्ताङमच्यते ॥ हिकासूत्रोपरि स्कन्धतुङ्गं तु चतुरङ्गलम्\*\*। तस्मादाकादिसीमान्तं वंशमक्षांशमायतम् ॥

<sup>&</sup>quot;अञ्चर्यारं हि तशल' मिति शिल्परलपाठः ! 'ततः' इति शिल्परलपाठः । इ' द्वन्तरस्त्यमंत्रावक निति शिल्परलपाठः । इ' प्रवक्तांवसाने तु कृतान्यपीयकं पर्नामिति शिल्परलपाठः । इप्रकर्णांवसाने तु कृतान्यपीयकं पर्नामिति शिल्परलपाठः । "पुष्ठकर्णांवमिति शिल्परलपाठः । अक्ष्रिकारिक स्वयं मिति शिल्परलपाठः । "प्तवन्तन्तरं फर्णकन्यान्यपायकं प्रकर्णांवस्याप्त्रमात्रम् । प्रमाङ्कं पर्नामिकम् प्रमाख्यमम् ॥ प्रशासिकम् प्रमाख्यमम् ॥ प्रशासिकम् पर्वामिकम् विद्यापि कमाख्यमम् ॥ प्रशासिकम् विद्यापि कमाख्यमम् ॥

#### जनमहन्त्रसम्बद्धिः ।

नदंशननविस्तारं सार्धघोडशकं यवम । वंशमानादधस्तात्त वंशमुळं गणाङ्गळम् ॥ परे त तक्क्मेवं स्याद्रशासं तस्य वदामि ते । सार्धमक्षाङ्गलं प्रोक्तं कक्षयोरन्तरं द्विज!॥ कक्षयोस्त्वंसफ [ल\*] कातुङ्गं सप्ताङ्गलं(ान्तरं) भवेतु । कक्षोर्ध्वे बाहसीमान्तं सप्ताङ्गलमदाहृतम् ॥ सार्धघोडशमात्रं त मध्यव्यासमदाइतम् । कक्षस्याग्रविशालं त सप्तमात्रमदाहरतम् ॥ नाभिसत्रे त विस्तारं सार्धद्वयर्धाङ्गलं । भवेत । कटिबन्धे त विस्तारं त्रिपडंशमदाहृतम् ॥ पादोनधर्मभागं तु स्फिक्पिण्डं प्रति विस्ततं । सदत्तौ तौ समाख्यातौ तयोर्भध्यं चतर्यवम् ॥ अपरे तरबिम्बोक्तं पार्श्वव्यासमदाहतम् । कक्षस्याप्रविशालं तु सप्तमात्रमुदाहृतम्ः ॥ सपादषोडशमात्रं स्यात्स्तनसत्रेण विस्ततमःः। सपादद्वादशांशं तु मध्ये पार्श्वे घनं भवेत ॥

 <sup>&#</sup>x27;कक्षाथस्त्यांचफलकातुक्क'मिति शिल्परत्नपाठः। !'तार्थोवशाकुल'मिति
 शिल्परत्नपाठः । ; 'अपरे तारमेबोक्कं पार्थव्यासमथोच्यते' इति शिल्परत्न-पाठः।;; 'सपादबोड्यांशं द्व स्तनसुले द्व विस्तृतिः।' इति शिल्परत्नपाठः।

#### जनामद्रशताळाबीधिः।

श्रोणिमध्ये घनं पार्श्वे सप्तदशास्त्वं भवेत । तत्रकोण्यदयं विप्र! सप्तमात्रमदाहृतम् ॥ नामिसूत्रादधश्चोर्ध्वे चतुर्विशसङ्गर्रं \* भवेत् । श्रोण्यधस्तात्कदेश्चं सार्धभताङ्ग्लं भवेत ॥ तत्कटेस्त घनं धीमन ! सार्धभान्यङ्गलं भवेत । पपिण्डं चोरुमलात्त नीवं सार्धयुगाङ्गलम् ॥ तिरिण्डलम्बनं त्वर्धसत्रादधोऽङ्गलं भवेत । कक्षाज्ञठरनिम्नं त सार्धद्रवङ्गलं भवेत ॥ वीवं सक्तनं नाभी वीवाणी परिवेषिती। । कण्ठमुळे नतं तारं तक्कं चैव चतर्यवम् ॥ **डिका**धस्वक्षमात्रां च<sup>§</sup> जन्नसूत्रमुदाहृतम् । हिकामध्यान "कक्षांतं भान्वंशं पादहीनकमः ।। हिकादास्तनसत्रान्तं स्तनान्तरसमं भवेत् । हृदयं स्तनयोर्मध्ये निम्नमध्यर्धमात्रकम् ॥

<sup>&</sup>quot; "चतुर्वह्न्यहुरूमिते' शिल्परत्नपाठः । । ' 'नोत्रं छुद्दमनामेस्त्र हे रेखे परिबेष्टिते ' हति शिल्परत्नपाठः । ; 'कर्णमूळे व्र तत्तारामिति 'शिल्परत्न-पाठः । § 'बिकादश्वाक्षिमूनं तीद'ति शिल्परत्नपाठः । "' 'बिकामध्यान्त्रि'-ति शिल्परत्नपाठः । !! 'कस्यशेषिभारंशकै 'रिति शिल्परत्नपाठः ।

नाभिष्रदक्षिणावृत्तं मूलतार यवद्वयम् । तन्त्राभ्यवटमध्यस्थं नाभिसत्र द्विजोत्तम ! ॥ नाभैरधस्तात्पादोनं श्रोण्युच पञ्चमात्रकम् । तदधस्ताःकटिश्रोणी सार्धद्वयङ्गलमुच्यतेः ॥ तस्मादामेढम्लान्त मेढ्पीठं युगाङ्गलम् । सपादपञ्चमात्रं च लिङ्कदीर्घमुदाहृतम् ॥ लिङ्गमलविशालं तु सप्तादश यवास्स्मृतम् । विद्वायामत्रिभागैकमप्रगण्ड्यायतं भवेत् **।।** : तदर्घ तत्कटिओणिगाढं त त्र्यक्तलं भवे'दिति शिल्परत्नपाठः । ५ 'रक्तोत्पलस्य मुकुल [सं\*] निभं तु तद्भक'भिति शिल्परस्नपाठः ।

उत्तमदशतालाविधिः । नीलं वे कण्ठमले |तः। यवत्रयप्रमाणतः । अध्यर्धायामसंयुक्तं कल्पंयन्मन्त्रिवद्ववेत (१)॥

कण्रमछे नत हिकासत्राधस्तात्प्रकल्पयेत । हिकासबोपरिष्टात्त नीलकण्ठं प्रकल्पयेत ॥ हृदयस्तनपीठोचं दयाङ्गलमदाहृतम् । सप्तादशयतं स्त्यात स्तनग्रानीलविस्ततव ॥ तन्मध्ये चचकोचं त व्यासं चेव यवद्रयम । नाभेस्स्थलस्य विस्तारं व्योमांश दियवाधिकम् ॥

#### जनसङ्ग्रहातालविश्वः ।

तदग्रमाण्डिम्ल तु यवमान बृहत्तरम् । रक्तोत्पलमकलायामभग्रमण्ड्यग्रमच्यते ॥

मुष्कायामविशाल तु सार्धवेदाङ्गुलं भवेत् । चनं सार्धगुणांशं तु तन्मूलोध्वेरिकस्थनम् ॥

.....மிசல 813. அதினுடைய முலத்திலேக

மேல் அடையினுடைய பாதனமானது

मेद्पांठस्य मूलस्य ज्यासं सप्तार्थमात्रकम् । மட்சர்டத்தின்றைய விஸ்தாம் கிரக் 7 है

महर्पाठस्य म्लानु ऊक्स्लस्य मासलम् ॥

जानुमण्डलिनस्तार् सपादचतुरङ्गुलम् । अनुमान्यास्य की ग्रीतामास्य की ग्रीतर्थः 44

सार्धद्वयाङ्गुल प्रोक्तं पृष्ठजानो नतं विदुः ॥ छ (क्राक्ष्यः मा क्राक्रक क्राक्रक विद्राः ॥

सार्धद्वयाङ्गुल प्रीक्तं जानुमण्डलनीजकम् । आक्राक्र पञ्जाद्याल क्षेत्रक 2 है.

मध्ये तु पश्चिमाञ्चाल यथासान्दयेमाचरेत् ॥ किर्माञ्चासः तानकमञ्जलकाः क्ष्माः क्ष्माः कुर्णालकः कुर्णाल कर्माञ्चासः कुर्मुल्लुक्तुन्तान्तरक्रिकणामा

अशुमद्भेदे अष्टाचत्वारिशपदछः ॥

#### जनसहस्रातास्त्रीचिः ।

अथ विमानादिमानविभागार्थमङ्कलीनां विधि वस्य । मानाङ्कलं मात्राङ्कलं देहलच्याङ्कलमिति विविध भवति । दिवादिखरस्मी जाल-कान्तः प्रविष्टे तद्वीचरा अयन्त क्षुण्णा लवाः परमाणवः प्रोक्ताः । परमाणुभिरद्याभीरपरेणुः । राथरणुनाष्टगुणितं रोमामम् । रोमामादद्यगुणितं लिख्या । लिख्यादद्यगुणिनं युक्तः। युक्तादद्यगुणित यवम् । यवादद-गुणित मानाङ्कलुन्तमम् । तदद्यंशान भय्यमम् । तत्तुर्रायांशानमभयम । पुरुषस्य दक्षिणहस्तमध्यमाङ्गलेभय्यमपर्वणि विस्तारं (आयतं वा) मालाङ्गल लम् । बेरोग्नेभ नत्तालवरोन विभायेकाशं देहलच्याङ्गल तदद्यंश

त्रयाणामङ्गराना मञ्जा । मात्र च म्तीन्दृविश्वभगामोश्लोक्तािस्विकाङ्गराह्य । कलागोलकाश्विनीयुम्मश्राद्यणाविद्याश्चिपकाश्चिति द्वयङ्गलस्य । अग्निरुद्राश्चिगुणार्णकालद्यारामवर्गमप्य। इति ज्यङ्गलस्य । विषये-विद्यम्तियुम्भश्चिति व्यत्रङ्गलस्य । विषये-विद्यम्तियुम्भरित्यार्थिय्वश्चिति पश्चाङ्गरुर्वित्रप्रेत्यम्तियुम्भरित्यार्थिय्वश्चिति पश्चाङ्गलस्य । कम्नोङ्गरससमय-गायत्रीङ्गत्तिकाश्चमराननकाशिकर्तवः पडङ्गलस्य । व्यत्रस्यार्थन्यार्थिय्वश्चिति ससाङ्गलस्य । व्यवस्यार्थन्यः । व्यवस्यार्थन्यः । व्यवस्याद्वस्यायार्थन्यः । व्यवस्याद्वस्यायार्थन्यः । व्यवस्याद्वस्यायार्थन्यः । विद्याद्वस्याव्यस्य । विद्याद्वस्याव्यस्य । विद्याद्वस्य । विद्याद्वस्य । विद्याद्वस्य । विद्याद्वस्य । विद्याद्वस्य । विद्याद्वस्य

<sup>&#</sup>x27; लीक्षे'ति पाठान्तरम् ।

#### उक्तारसवास्त्रविधिः ।

कादशाङ्गुळस्य । वितासितर्मुखं ताळं यमं चाकाँराशिकंगती चेति हादशाङ्गुळस्य । अतिजगती त्रयोदशाङ्गुळस्य । अत्यादशाङ्गुळ्स्य । क्ष्याष्टीदशाङ्गु-ळस्य । अतिशक्यरी तिथिखेति प्रचदशाङ्गुळस्य । क्षयाष्टीन्दुक्जाकेति पोडशाङ्गुळस्य । अतिश्रतिकेत्यह्यदशाङ्गुळस्य । प्रकृतिरेकाविशादङ्गुळस्य । अतिश्रतिरेकोनाविशस्य । कृतिविश्वदङ्गुळस्य । प्रकृतिरेकाविशादङ्गुळस्य । आकृतिक्रीविशतरेः । विकृतिक्षयोविशतः । त्रकृतिक्षयुविशतः । अतिकृतिः प्रचविशतेः । उत्कृतिष्याविशतः । नस्त्रत्रं समर्विशतेः । इति ।

एवं मानानि भवन्ति । मानं प्रमाणमुन्मान परिमाणमुपमानं रुम्बमानमिति षण्मानानि ।

आयाममायतं दीर्घम्मानमित्र्यकार्थवाचकाः । बिस्तारं बिस्तुत तारं विद्युतिर्विद्युतं व्यासं विसारितं विपुछं तत विष्क्रम्भं विशास्त्रमिति प्रमाणस्य । बहुछं नीत्रं धनिर्वितेच । उच्छाय त्रक्रप्रमुत्तरमुदयमुस्तेप-युच्चमिद्युन्मानस्य । निष्क्रमं निष्कृतिर्विर्ममं निर्गतिरुद्धममिति च । मार्ग प्रवेशनं- नतं परिणाइं नाइं बृतिराबृतमिति परिमाणस्य । निबृत विवरमन्तरमित्युपमानस्य । सूत्रालम्बनान्वितं व्यत्तास्त्रम्बमानमिति । एतैष्यणमानैर्युतं बेरं कारयेत ।

<sup>&#</sup>x27; ' सूत्रं लम्बनमुन्मित'मिति पाठान्तरम् ।

# उत्तमद्रशतालां विधिः ।

अथ देवानां तालविधानम् । देवस्योत्तमं दशतालम् । तथैव ब्रह्मशङ्करयोः । श्रीभुम्योरुमासरस्वत्योश्च मध्यमं दशतालम । इन्द्रादिलोकपालानामादित्यचन्द्रयोदीदशादित्यानामेकादशकदाणामष्ट्रव -सनामश्चिन्योर्भगमार्कण्डेययोर्वीशशेषकयोर्दर्गागहसप्तर्षीणामप्यथमं द-इतालम् । यक्षेत्रानवग्रहारान्यदेवानां नवार्धतालमानेन । दैत्ययक्षोर गेशसिद्धगन्धर्वचारणानामत्तमनवतालेन । देवकल्पमनजानां सञ्यङ्गलं नवतालम् । निशाचरेन्द्राणामसुराणा च नवतालम् । मर्त्यानामष्टता-केन । वेतालानां सप्ततालेन । प्रेतानां पटतालेन । कुन्जानां पञ्चतालेन । वामनानां चतस्तालेन । भतानां किन्नराणा च वितालेन कष्माण्डानां द्वितालेन । कबन्धानामेकतालेन । तेषां प्रत्येकमुत्तम-मध्यमाधमभेदानि भवन्ति । चतुर्विशच्छताङ्गळमुत्तमं दशतालम् । सर्विशातिशताङ्गलं मध्यम दशतालम् । पोडशाधिकशताङ्गलमधमं दशतालम् ।

अङ्गुष्ठप्रदेशिनीभ्यां मित प्रादेश, अङ्गुष्ठमध्यमाभ्यां मितं तालमङ्गुष्ठानामिकाभ्या मितं वितस्तिरङ्गुष्ठकनिष्ठिकाभ्यां मितं गोकणैम्। मानाङ्गुलेन चतुर्विशलङ्गुले किष्कुः, पञ्चविशलङ्गुले प्राचापस्य, पर्ड्वि-शलङ्गुले धनुर्मेहं, सप्तविशन्यङ्गुले धनुर्मुष्टिस्तबतुर्गुणो दण्डस्तेन दण्डेन प्रामादीनां विन्यासं कारयेत ।

#### रस्यवज्ञतालाबिधिः ।

अधात: प्रतिमालक्षण वक्ष्ये । बेरस्य लम्बमानं पूर्वमेव परीक्ष्य कारयेत् । अष्टषष्टबङ्गलायता चतुर्विशत्यङ्गलविस्तारां द्वयङ्गलघनां रूष्ट्री श्रक्ष्णां फलकां गृहीत्वा परितस्त्र्यङ्गलं नीत्वा मानसूत्र विन्यस्य प्राक्पश्चि-मभागस्थानि सुत्राणि प्रसारयेत । मध्ये सुत्रं विन्यस्य मध्यसूत्रा देका-इलं पटपर्यन्तमत्र तदेव दगन्तरी स्यात । तस्मात न्यर्भाङ्गलं नेत्रपर्यन्त. तस्माद द्वयथोङ्गल मुखपर्यन्त तस्माद द्वयङ्गलं कर्णपर्यन्त तस्मात् ज्यङ्गलं कक्षुपर्यन्त तस्मादशाङ्गल बाहुपर्यन्तमेव वयादश स्वाणि विन्यस्य परभुजस्य मणिबन्धावमानं मानसत्रद्वयमेव तत्तारं नीत्वाम्यन्तर भवेत । पुरतो मध्यसूत्रयागं मध्यसूत्र, तस्माद द्वयङ्गलं पृटस्त्र, तस्माद द्वियवाधिकं द्रघङ्कलं नेत्रसूत्र तदेव त्रक्तबाह्य. तस्मात् ज्यङ्गलमन्तर्भुजा विवतं तदेव कक्षपर्यन्त, तद्देव चतुरङ्गल बाहुपर्यन्तं तदेव मध्य मध्य कक्षास्यन्तरगतमङ्गवार्धमध्य स्यात्। तस्माद् द्वयङ्गल कर्णपर्यन्त तस्मात् त्रयङ्गल ।शरःपृष्टावसानक तदेव परभुजावधि भवतीति । एवं दक्षिणोत्तरमनानि सत्राणि पर् च विन्यस्य तत्तरसूत्रसङ्गे सुधिर कृत्वा तन्त्रना यवान्तरमात्राणि सत्राणि मुपिरे संयोज्यात्र प्रातक्व०डल लाह-मयं मृत्मय वा संबन्ध मुत्राणि प्रलम्बेयत् ।

म्थानकस्य मध्यस्त्रं गोलिशिखामर्णामध्ये म्हन्तं श्रसङ्गध्य नासायस्य च मध्ये कण्ठस्य इदयस्य कुक्षनीभयोनं पादयोश्च मध्ये प्रकम्ब-येत् । तत्त्व्त्रसंस्पर्शे नामाय जुल्किमध्यं च । सृत्राम्मौल्यप्रान्तं पडङ्गळ,

हनुमध्य यवाधिकचतुरङ्गलः हिकान्तं चतुरङ्गलं, हन्मध्यं द्वयधीङ्गलः, नाभिष्यड्यवमेकाङ्गल. योनिम्ल द्वयङ्गलम् . ऊरुमध्यं त्र्यङ्गलं, जान्यन्तर पडङ्गुल, जङ्कान्तरमष्टाङ्गुल, नलकान्तर वाडशाङ्गुलम्, (अष्टाङ्गुलं बा ') मूत्रासूर्वे सार्धाङ्गलमङ्गष्ठात्र सूत्रात्परतो द्वयर्थाङ्गलमेव मध्यत्रसूत्र-वशान्मानयंत्। बाहुपर्यन्तमेव पार्श्वसुतं स्यात् । चूडामणी मूर्वि कर्ण-पाल्यन्तरं बाहुकूर्परयाः पार्श्वे जानुजङ्कागुरुफाना मध्ये प्रलम्बयेत् । मोली मूर्धनि कुकाटिकाककुद्धशस्प्रिक्पार्थ्णांना मध्ये पृष्ठमध्यसूत्रं प्रलम्बयेत् । शिरःपार्श्वे वक्त्रबाह्य गण्डपार्थे चुचुकाप्रमध्ये श्रोणिपार्थे चोरुजङ्कयोर्मध्ये वक्त्रबाह्यसृत प्रलम्बयत्। एतानि पट च पीठाव-लम्बान्यन्यानि तत्तदङ्कसंस्पर्शान्येव लम्बयेत् । आसनस्योध्वंकायस्य पूर्वयन्मध्यसूत्रादीनि वट् सूत्राणि आसनस्योपरि लम्बयेत् । मध्यसत्तं जानूपरिष्टात्केशान्त तन्मध्यमं (बाह्रोरुपरिष्टात्केशान्त तन्मध्यमं जान्वोः पार्श्वाभ्यां बाह्रभ्या च मध्यमं सूत्र () प्रलम्बयेत् । सूत्राहा-मजान्वन्तरमूर्ध्वकायसमं दक्षिणजान्त्रन्तरं तदेव चतुरङ्गुरु त्र्यङ्गरु यवोन बान्यत्सर्व पूर्ववत्कारयत् ।

अधात उपमान वश्ये । परभुजस्य मणिवन्थान्तरमधाङ्गुङ-मुष्णीषाच्छङ्कचक्रान्तर मुखं, मज्योदरात्कूररान्तरं बढङ्गुनं, अभय-हस्तस्य मध्यमाङ्गुन्जामन्त् त्रयोदशाङ्गुनं, स्वागतस्य मज्या-माभ्यन्तर दशङ्गुनं, वरदस्य मध्याञ्जोण्यन्तरं नवाङ्गुनं, वामहस्तस्य

#### उक्तमन्त्रसामानिधिः ।

मध्याङ्गुटामेदान्तरं पडड्रुङ, ऊक्म्जान्तरंमकाङ्गुटम्हमध्यान्तरं द्वयर्धा-ङ्गुंढं, जान्त्रत्तरं चतुरङ्गुङ, जङ्गुयोर्भयं पञ्चाङ्गुङ, नलकान्तरं पडङ्गुङम् अक्षयोरन्तरं पञ्चाङ्गुङं, पार्ष्यप्तरं चतुरङ्गुङं, तन्मध्यान्तरं पडङ्गुङम्, अङ्गुष्टान्तरमधाङ्गुङं, रायनस्य तिर्थमातम्रह्मस्त्रस्य दक्षिणतो मुखं न्यङ्गुङं पादाङ्गुष्टयोर्भयं विश्वसङ्गुङं, गार्ष्य्यन्तरं भागं, जान्त्रोरन्तरं चतुर्दशाङ्गुटं स्यात् । एवसुपमानं च लक्षयेत् ।

# इति श्रीवैखानसागमे मरीचित्रोक्ते द्वाविशः पटलः ॥

अथ देवेशस्योत्तमदशताल्वदगात्मात वस्य । त्रियवाधिक-मकाङ्गुळाष, कशान्त त्र्यङ्गुलं, दक्स्पूतं त्रियवाधिकचतुरङ्गुलं, तस्समं पुदान्तं, तत्समं हत्वन्तं, गलमधाङ्गुलं, हिक्का यवानचतुरङ्गुलं, हिक्काया हृदयान्तं हृदयालाभ्यन्त नाभमेंद्गुलं कमाण्चियाधिकत्रयो-दशाङ्गुलं, मेद्दाद्वीयाम त्रियवोनसप्तिवशसङ्गुलं, जातु त्रियवाधिक चतुरङ्गुलं, जङ्गु चौरुसमायामा, पाद सत्रियवचतुरङ्गुलं, पादायामं ससदशाङ्गुलं, हिक्कास्त्रादयस्ताद्वादुदीघं सस्तिवशसङ्गुलं, कृर्तरं दृषङ्गुलं, प्रकोष्टमकविशल्यङ्गुलं, तल सत्राङ्गुलं, तन्मप्यमाङ्गुल्यामं पडणीङ्गुलं, तर्जनी यवाधिकपञ्चाङ्गुलं, अनामिका तथवाधिका, अङ्गुष्टं यवाधिकमागं, कनिद्याङ्गुलं तथवाधिकं स्यात्।

#### सत्त्रमद्रधातालाहिष्टिः ।

अथ प्रमाणं वक्ष्ये । उष्णीषात्पूर्वकेशान्तं नवाङ्गुलं, द्विपार्श्वयोस्त-त्समं, प्रष्ठकेशान्तं दशङ्कुळं, (मुखस्य विस्तारं) चतुर्दशाङ्कुळं मुखं, दिचत्वारिंशदङ्गलं नाहं शिरसः, प्रष्ठतःकर्णयोरन्तरं त्रयोदशाङ्गलं. पूर्वतष्यद्भिंशत्यक्कुळं, शेषं कर्णयोस्स्थानं, भुवोर्मध्यमेकाक्कुळं, केशान्ताद भुवोर्मध्यं त्रयङ्गुळं, (अष्टाङ्गुळाधे तिर्यगुपक्षेपमक्षयामं ?) मध्यमष्टा-र्धाङ्गुळं, ग्रीवाग्रविस्तारं नवार्धाङ्गुळं, ग्रीवामूळविस्तारं बाह्वाः पर्यन्तं चतुश्चलारिंशदङ्गुलं, वक्षोविशालं चतुर्विंशसङ्गुलं, इदयविस्तारं विंश-त्यक्रवं, स्तनयोरन्तरं चतुर्दशाङ्गवं, (दशाङ्गवं?) मध्योदरं षोडशा-कुलं, श्रोणिविस्तारमष्टादशाङ्गुलं, कटिविस्तारं विंशत्यक्कुलम् , ऊरुमूलवि-शालं त्रियवाधिकं त्रयोदशाङ्गुलम्, ऊरुमध्यविस्तारमेकादशाङ्गुलं, जानु-विस्तारं नवार्धाङ्गुलं, जङ्कामूलमष्टाङ्गुलं, जङ्कामध्यविस्तारं सप्ताङ्गुलं, नलः काविस्तारं सार्धचतुरङ्गुलम् , अक्षगुल्फान्तं पत्राङ्गुलं, पादविस्तारं सार्ध-पञ्चाङ्गलं सार्धवेदाङ्गलोत्सेधं, पार्ष्णिविस्तारं सार्धितमात्रं, (पादाङ्गलिवि-स्तारम् )अङ्गुष्ठायामं चतुरङ्गुळं, तर्जनी तद्यवाधिका,तद्यवोनं मध्यमाङ्गळं. त्रिमात्रार्धानामिका, कनिष्ठिकाङ्गुलायामं त्रिमात्रं, कनिष्ठायङ्गुष्ठान्तं क्रमात्सप्ताष्ट्राष्ट्रार्धनवषोडशभिर्यवैरङ्गुलानां विस्तारं, (शेषं विवरं) बाहुमूळविस्तारं दशाङ्गळं, बाहुमध्यं नवाङ्गळं, कूपेरं सार्धसप्ताङ्गळं, प्रकोष्टमध्यर्धसप्ताङ्गुळं, मणिबन्धं चतुर्मात्नं, तळं सार्धषणमात्रं,

τ

# जनसद्भातालविधिः ।

रदाष्टनवसप्तपड्यवविपुलान्यङ्गष्ठादिकनिष्ठान्तमङ्गल्यग्राणि, तचवार्धही-नसप्तेबेदेषुतुर्याग्नियवमङ्गष्ठादिनखानां विशालं, दियबाधिकमायामं. द्विपर्वाङ्गष्टमन्यानि विपर्वाणि, अङ्गष्टमूलपर्वाधाधिकाङ्गलं, द्वयर्धाङ्गल-मग्रपर्व, तर्जनीमुलपर्व चतुर्दशयवं, मध्यपर्व त्रयोदशयवा, अग्रपर्व द्वादशयवं, मध्यमाङ्गलिम्लपर्व अष्टादशयवं, मध्यपर्व षोडशयवा. अप्रपर्व सार्धपञ्चदशयवा, अनामिकामुलपर्व सार्धचतुर्दशयवा, मध्यपर्व मार्धत्रयोदशयवा, अग्रपर्व द्वादशयवाः, क्रनिष्ठाङ्गलिमलपर्व द्वादशयवा, मध्यपर्वेकादशयवा, अग्रपर्व दशयवा, अङ्गुलीनामग्रे द्वियवाधिकं नखाग्रं, पार्थ्णिहस्तघनं वेदाङ्गलं, तन्मध्यघनं द्वयर्भङ्गलमग्रमङ्गली-बक्षीण, शुकोदरघनं द्वयर्थाङ्गुलं, मणिबन्धात्तदायामं सयवं भागं, द्भुकोदर्विशालं द्वियवोनं त्र्यङ्गुलं, पार्ष्णिहस्तविस्तारं द्वियवोनचतुरः ङ्कुलं, तस्याप्रे तर्जन्या किंतानामङ्गुलीनां मुलतलं मांसलमर्थमात्रेण, शेषं तलं निम्नम् , अङ्गष्टतर्जनीम् लयोस्सार्धन्यङ्गलम् , अङ्गलीनामधो-मूलसन्धिरङ्गलम् , (एकाम्रो वा नीचार्धाङ्गलं ?) कनिष्ठिकादेशमूलात्तर्ज-नीमूलपार्श्वगा आयूरेखा, मध्यमाङ्गल्यधो द्वयङ्गल, तस्य षड्यवाधस्ताद्वि-द्यारेखा, तलमूलाकराप्रान्तं ब्रह्मरेखा, दक्षिणे करतले चक्रशङ्कसमा रेखा भवेत्। उपक्षेपनिम्नं द्वियवम्, अन्तरावर्तं द्वधङ्गुलम्, उपक्षेपविशाल-मध्यर्थाङ्ग्लं, त्रियवोन्नतं हस्तिमस्तकवद्विस्तीर्णमस्तकं सोननसङ्गलम्(१)।

#### जनसङ्ख्यातालाकाका

(भृतलं) भृश्चतुर्यवा सार्धाङ्गलायामा सार्धेकयवविस्तारानतार्धमात्रान्तर्या वक्रपुच्छका चापवत् । भूलता स्निग्धरोमसंचिता, द्वयङ्गळं नेत्रतारं. भव-स्थलादर्घाधिकाङ्गलायामे अक्षिणी, अक्षिमण्डलमुर्घ्वाधोवर्मसंछन्नमुर्ध्व-वर्म द्वादशयवमधोवर्म चतुर्यवमेतयोयोंगं नयनसूत्रम्। ऊर्ध्ववर्मविस्तारं द्वियवम् , अक्षिमोचन(१)विस्तारमेकाङ्गलम् , ऊर्ध्ववर्म द्वादशयवमधोवर्म चतुर्यवमुर्ध्ववर्मणा संस्पृशेत्। षड्यवं कृष्णमण्डलं, तस्योभयोः पार्श्वयो-स्तदर्धाधिकायतौ शक्रभागौ. कनीनिकाविस्तारायामं यवं. नेत्रान्तरक्तं यवार्धं, ज्योतिर्यवप्रमाणं, दृष्टिर्यूकमात्रोध्वेवर्मततं द्वियवमधोवर्मततं यवा-र्धकं. वर्मणे। घनमर्थयवं. नवतिः पक्ष्मरोमाणि, शेषं पक्ष्म, नासिकाप्रम-ध्यमुळान्तं क्रमादष्टादशषड्यत्रविस्तृतं, नासिकाप्रमङ्गुळविस्तारं,गोजी-मूलाप्रं द्वयङ्गुलोच्लूयं, पुष्करमष्टयवोत्सेधं, तन्मूलविस्तारं द्वियवं. मध्य-विस्तारं द्वयर्धयवम् , अप्रविशालं त्रियवं, पुटस्रोतोऽङ्गलं, तिर्थग्यवपञ्चकं पुटस्य बहुलं, यवमात्रायतान्वितं निष्पावबीजसदृशं तिलपुष्पसमाकारम्। नासिकापुटस्त्रानासामं द्वियवार्धछम्बितं, सार्धचतुर्यवं गोजीतटं द्विय-वविस्तारं, दिवका चोत्तरपाली सार्धयवविस्तता, ब्रियवार्धततं सार्धय-बवेदाङ्गलायतमत्तरोष्ट्रमास्यतारं तदेव । चत्वारः परतो दन्तास्त्रियवा-यामनिस्तृताः, तानन्तोऽधरदन्ता द्वियनार्धततायताः, चतुर्यनायते दंष्टे सदंशमुकुछोपमे ऊर्ध्वे, अधोदंष्ट्रे अर्धयवाधिके, पुरोदन्ताद्यवार्धेनायता-

# वसमद्रशतालावाधः ।

स्तत्समविस्ताराः पञ्चोपदंष्टा द्विपार्श्वगा द्वातिशद दन्तसङ्ख्या । अधरो-त्तरयोर्दन्तायामसमावन्तस्तदर्धो दन्तरोपणो (१) जिह्ना षडङ्गलायामार्ध-विस्तारा, घृतजिह्नाङ्गलं (बाहु ?) कर्णरन्ध्रं कलाङ्गलं पढङ्गलायतं, तालु-विस्तीणै ज्यङ्गलमास्यं नवयवान्तरं द्विगुणायतं षड्यवार्धमुत्सेर्धं, पालिका रक्ता. भागं ततमायामं द्विगुणम्, ओष्ठावस्ताविबुका सार्धाष्ट्रयवं, हनस्तत्समं तस्माद्धनचकं सदियवं, तदन्नतं रुद्राक्षियवं, चित्रकं निम्नगं (?) हनोगेलं गलाःकण्टमङ्गलाधै, गलरेखाध्यर्धकलायामा चापसान्निभा. कर्णबन्धाद्धनोर्मध्यं दशाङ्कलं, तस्माचतुष्कलं सृका. नेत्रादधस्तादपाङ्गनेत्रमङ्कलम्, अपाङ्गाःकर्णमूलं षडङ्गलं, कर्णं कलाततं, नेत्रसूत्रसमं कर्णस्रोतः, तत्कर्णतुङ्गतार (१) कर्णनालमूलं कलासार्धयवं, कर्णावर्ती सार्धयवतता, पाली चतुर्यवा, कर्णपिप्पली चतुर्यवविस्तारा हिराणायता, पिञ्छूषी हमङ्गुलायामा षड्यवविशाला कर्णावर्ती-पिञ्छपीचुलिका यवर्तमन्तुर्ययवार्धविस्ताराः, पिञ्छपीकर्णचुलिका-कर्णावर्र्युजतं चूल्यन्तावदत्यर्थयव मर्धाङ्क्रळं (१) कर्णचूळीपिञ्छुपी-कनीनिकायवान्तरं पिष्पछीपाल्योः पाछी बालेन्द्रसन्त्रिभा यव-निष्पावसदृशा, पिप्पछी षड्यवायता चतुर्यवविशाला, स्रोतोऽधो नेत्रस्त्रात्पिञ्छूष्यधः कर्णनालं मात्रार्धधनयुक्तं, नालौ पूर्वापरौ विवरं षड्यवमधीनाहं मात्रं स्यात् । कण्ठम्लादधी वपुः कार्यः,

# उत्तमदशतास्त्रविधिः ।

ककाटी सार्धाङ्गलनता तस्यापरं यवं भागं (१) तद ग्रीबायामं तत्रार्धाङ्गुलं तारं द्वादशाङ्गुलं तं स्कन्धयोस्समे (१) कर्णबन्धादध-स्कन्धसन्धिस्सार्धषडङ्गुलं, सप्ताङ्गुलौ स्कन्धौ शोमान्वितौ, हिकासन्ना-त्कन्धसन्ध्युचं चतुरङ्गलं, तन्मध्येऽध्यर्धाङ्गलं जन्नु बाहुशिरस्सन्धिरंसा-न्तस्स्कन्धमूलतो नवाङ्गुलं द्वियवं, तस्माद् द्वियवं षडङ्गुलं बाहुशिरो जत्र-सहितं कूर्परांसं पञ्चाङ्गुलायतं त्र्यङ्गुलायतमुःक्षेपं समी मुण्डिती (१) अजी समननं मापयेदेवं नीत्वा मुजं नयेत् । कण्ठाधस्तात्ककुद्वागायताष्टको-छकं(१) ककुद: कटिसन्ध्यन्तं वंशं विंशतिनीगाधिका तत्समं ककुदोऽ-धस्तात् षडुागे कक्षोडरान्तरं(?) कक्षाधस्ताद्वाहुपर्यन्तं द्वियवं नवाङ्गुलं, स्कन्धसन्धरधस्तादंसपीठं सार्धेन्द्रियाङ्गुळं, तस्माद् द्वियवाङ्गुळे अंसफळके स्तनसूत्रसमे, तत्रान्तरयोर्दशाङ्गुळं ककुद् , घर....त्रिमात्रतारं सप्ताङ्गळं तद्वक्षसे। मांसलं तयोस्सन्धिवंशतारं कलानतं वंशपार्थे चांसफलकाया अधो नवाङ्गुळं, बृहत्योस्स्तनान्तरं वंशास्सुप्रतिष्ठाकळं तयोर्बृहती स्त-नयोर्मध्यं सप्तदशाङ्गुलं घनं बृहत्या कटिसन्ध्यन्तरं मध्यं सप्ताङ्गुलायतं तदनं साम्रतुर्भागं तदघोऽङ्गुलाधिकं कटि सार्धमुखं सार्धाङ्गुलं खण्ड-कान्तं खण्डस्य पुरस्तात्पायुर्भागाङ्ग्रलं सार्धधृतिमात्रं कटिबन्धविशालं जघनस्य बहि:पृष्ठे वंशपार्श्वद्वयोः ककुन्दरं पडर्धाङ्गुरुं विशालं निस्नौ ककुन्दरस्यान्तं ७ वक्कुछं बिन्दु खण्डकयोस्तिर्यकाटिर्वेदार्धमात्रिका खण्डं

### जलगढणतास्त्रविधिः ।

द्वयक्कलं तारं सार्धतुर्याङ्गलं रिफगारम्भतारं नवाङ्गलं सुरुत्तं कण्ठः कम्बसमा वत्तो दिरेखावतोऽधस्तान्नाडिकाधस्सदादशयवं कक्षाया हिकान्तं तावत स्तनं कक्षादशङ्गलं चडङ्गलं नम्रमुरः हृद द्विय-वाधिकं हृदयात्स्तनपीठतङ्गमधीङ्गलं कक्षाधारलम्बमत्युक्तं यवकोलकं स्तनपीठस्योन्नतिः कक्षस्याङ्गुलं तत्पुरस्तान्मुखं विप्राङ्गुलं यवं वृत्तं स्तनं यवोन्नतं स्तनाक्षं द्वियवतारं तदधस्ताद द्वयङ्गलं स्तनं हिका इयङ्गुलं निम्नं जनुरेखा इयङ्गुलं नामिर्दक्षिणावर्ता षड्यवनि-म्नायतेन्द्रियाङ्गला नाभिः श्रोणिपार्थे त्रिकलाङ्गलाद् हयङ्गलोर्ध्वकटिश्रो ण्यारशेषं मेढपीठं सार्धपञ्चाङ्गलं लिङ्गायतं तारं द्विमात्रं मुष्कलम्बं तुर्यार्धाङ्कलं तत्समविस्तारं वृषाननसदृशं मेढ्ं रुद्राक्षाङ्कलं प्रतिष्ठाङ्कलं हियवं जानमण्डलविष्यम्भं घनं इयर्थमात्रं पार्श्वबन्धं तुर्याङ्गलं प्रष्ठाजान तिमात्रार्धयविस्तारान्वितं प्रष्ठजं कोलकं मध्यभागं शेषं पार्श्वयोरिप जान्वन्तादिन्द्रवस्यने (१) तालं मत्स्यवदुन्नतं पृष्ठजङ्काश्रितं मत्स्यपार्ध्या इयङ्गळविस्तारं तनुकपृष्ठपार्श्वयोरन्तरं तद्वहिर्गते अक्षगुल्फयोस्तुङ्गं मनुपङ्कियवैर्विपुलं क्रमेणाष्टादशाद्विविंशतियवं प्रतिष्ठार्धाङ्कलं पार्विणतारं तत्तुङ्गं शराङ्गुळं सार्थं प्रपदतुङ्गमङ्गुष्ठद्वयङ्गुळघनं शेषाणि विस्तारसम-तुङ्गान्यष्टयवविस्ताराहैर्घ्या नखमुखपार्थे द्वयोस्तुर्ययवं नीत्वा नखं नयेत् । चतुरधंचतुस्साधीग्न्यग्नियवैरश्विसार्ध (मध्यर्ध)यवैः ऋमान्नखानां

#### नत्त्रमद्द्रातालविधिः ।

विस्तारं, तर्जन्यादिकिनिष्ठान्तं त्रियवं तद्यधिंतं नखायतास्तर्जन्यहुष्ट-योरन्तरं चतुर्ववं, पर्वद्वयमङुष्ठमन्यानि त्रिपर्वाणि, स्वतारसदृशमप्रे पर्वान्तं यवाधिकमङ्गुष्ठपर्वमूलामं शेषाङ्गुळीनां द्वियवाधिक्यमेकैकं सर्वा ङ्गुळिम्लानां मूलतलं मांसळं पाणिमागे तळं पश्चाङ्गुळायामं शेष वर्तुळं कारयेत् । पादौ द्वौ चक्रशङ्करेखासमन्वितौ । सर्वं सुल्यकं सुसंपूर्णं वरं सल्क्ष्मणं चक्षुर्वन्दनम्प्यंकायमधःकायसममेव कृत्वा सर्वत्र विष्कम्भात्त्रपुणं कृतं तत्यारिमाणं स्यात् । सर्वेष्वकृष्ट एकपवा-दिषक्यवान्तं हीनाधिक्यं न दोषाय भवति । तस्मारायोचितं युक्त्या कारयेदित्याह मरीचि: ।

इति श्रीवैखानसागमे मरीचित्रोक्ते त्रयोविंद्यः पटलः ॥

### APPENDIX C.

# ॥ प्रतिमालक्षणानि ।।

# विनायकः ।

स्थानकं वासनं वाणि पद्मपीठे विशेषतः । स्वदन्तं दक्षिणे हस्ते वामहस्ते किपत्थकम् ॥ मोदकं गजहस्ते तु अङ्कृशं दक्षिणे परे । वामहस्ते तु पाशं वा नागं वाप्यक्षमाठिका ॥ विनेत्रं चतुर्युंजं हावं दुक्लुञ्बसनान्वितम् । आसङ्गं समभङ्गं वा स्थानके तु प्रकल्पयेत् ॥ आसने त्वास्तं चतु वापयोत् । वामेतरेणोरुमुर्वि पदिनोत्किदिकासनम् ॥

अत मुद्रितानां सर्वेषामपि ळक्षणबन्नानां तन्त्रशिल्पारिमूल्प्रन्ये-भ्यस्समुद्धृतलालेषु भूयिष्टमपशल्दिल्यल्यलयादिकसुपळभ्यते । साकल्येन तद्विपरिवर्तनं दुशक्तिल्यायावनोधीपरोधकानां परमपशल्दानां साधुस्वरूप-मध्सताहपद्ययते ।

# प्रतिग्रालक्षणानि ।

ईपद्वकततुर्वामे कर्तव्यन्तुः विशेषतः । व्याउपह्मोपवीतो च किरीटमकुटान्वितः ॥ सर्वाभरणसंयुक्तो महाकायो महोदरः । एवं विनायकंश्र स्थातं षणमुखस्य ततरशृणु ॥

(अंशुमद्भेदागमे II)

गजनको गणाधीशो भूतरूपो महोदरः ।
नागवहोपर्वातस्तु धनपिण्डोरुजानुकः ॥
नीजनीररुहाभस्तु चतुर्दोर्दण्डमण्डतः ।
अवामवामावर्तेमहस्तः पद्मासने स्थितः ॥
स्वरन्तं पर्श्चं कुर्यास्त्रदक्षिणकरद्वये ।
छङ्कः चाक्षमाजा च वामगाणावयोरण्डम् ॥
रक्तमत्रस्वयः वाय स्थामामं कनकप्रमम् ।
पीतकबुक्तसंख्यं किरोटमकुटोज्वलम् ॥
शुक्कपक्कीपर्वातं च सर्वाभरणमूपितम् ।
स्वं शृक्कं बाङ्कुशं दश्चे वामं पाशं च लङ्कुकम् ॥
स्थानकरं वासनं वाथ गणेशं कारयेन्तरः ।
त्रिभिविराजित नैविनैवान्यामथवा द्विजाः । ॥

 <sup>&#</sup>x27;कर्तव्यक्तिय'ति भवितव्यम् । २ 'विनायकः ख्यात' इति भवितव्यम् ।
 तिप्रन्तमासीनं वेद्यर्थः ।

पद्मस्थं वापि पीठस्थं मधिकस्थमधापिवा । रष्ट्रासनस्थितो वापि प्रभादिपरिमण्डितः ॥ एवं स्मान्केवलो विच्याजङ्गक्त्यान्वितो शावा । गणेशो भारतीश्रीभ्यां वामेऽवामे यतोऽधवा ॥ शक्त्यैकया यतो देवो यदि तलक्ष्म कथ्यते । आसीनमासने रत्नमकटादिविभिषतम् ॥ ड्यामवर्णं तथा डाक्टि धारयन्तं दिरास्बरम् । उत्सक्त निहितां देवीं सर्वाभरणभषिताम ॥ दिगम्बरां सबदनां अजदयसमन्विताम । विद्रेश्वरीतिविख्यातां सर्वावयवसन्दरीम् ॥ पाशहस्तां तथा गहां दक्षिणेन करेण त । स्पशन्ती देवमध्येवं चिन्तयेनमन्त्रनायकम् ॥ चतर्भजं त्रिनेत्रं च पाशाङ्कराधरं विसम । इक्षखण्डकरोपेतं वामेन देविगुह्यकम् ॥ स्पशन्तं पष्करेणापि खण्डमिक्षोस्त हे द्विजाः!। एवं संपाद्य तन्मन्त्रैः प्रतिष्ठामारभेद्दिजाः ! ॥ (उत्तरकामिकागमे पश्चचत्वारिंशत्तमपटले ॥)

अथातस्सप्रवक्ष्यामि विद्रेशस्थापनं परम् । आदौ त्वहममासार्थं १ कीडार्थं हिमबद्वने २ ॥

उमया सार्थमिल्यर्थः २. आदाविल्यर्थस्यासंपूर्णर्थत्वालदनन्तरं
 करेणुश्चेल्यर्थात्प्वं वैकेनार्थेन भवितन्यभिति संभाव्यते ।

करेणुश्च गजेन्द्रण सम्भोगमकरोत्ततः ।
यदण्या तु तं दृष्ट्वा तदाकारमगामहम् ॥
%करेण्यराकृतं चोमां तदाकीडमहं भृत्यम् ।
तस्यां तु गर्भमदभात्तसम्बालेश्व तवा श्मवेत् ॥
फलं दक्षिणहरूते तु वामहरते स्वश्व दृक्षकम् ॥
पादाङ्कुशोर्बृहरतेश्व तु गजहरते तु लङ्कुकम् ॥
करण्डमकुटं प्रोक्तं सर्वाभरणभूषितम् ।
शिरश्चक्रममां कृत्वा पद्मपीठोपरिश्चितम् ॥
दाडिमोपुष्यसङ्कातं सर्वाभरणभूषितम् ।
आसनं स्थानकं वापि कारयेक्षिजनायकम् ॥
(सप्रभेदागांवे विचलारिश्वतम् वापि कारयेक्षिजनायकम् ॥

विनायकस्य वश्यामि मृतिं चित्रोपयोगिनीम् । गजवक्त्रं त्रिनेत्रं च चतुर्वोहुं महोदरम् ॥ भग्नैकदन्तसयुक्तं स्तब्यकणं समाळिखेत् । नागोपवीविनं कुन्वं पीनस्कन्याङ्ग्रिपाणिकम् ॥ भग्नदन्तपरं चैकमन्यमृत्पळसंयुतम् । दक्षिणे विक्लिब्रेद्वानं सकुठासळसूर्वतै (?) ॥

९ 'करेणोराकृति चोमा' इति भवितव्यम् । २ 'मद्धां तस्मि'न्नित भवितव्यम् । ३ 'तचोद्भव' इति भविनव्यम् । ४. 'पाद्याहकुकावूर्ष्वेहस्ते' इति भवितव्यम् ।

पार्श्वे बुद्धिकुबुद्धिस्यामधस्तादधुनान्वितम् । आसीनमुत्तमे पीठे सिन्धुराननविमहम् ॥ (शिल्परन्तसंयोजिते कस्मिश्चिद्र प्रन्ये ॥)

प्रमथाधिपो गजमुखः प्रलम्बजठरः कुठारधारी स्यात् । एकविषाणो विश्रन्मूलककन्दं सुनीलदलकन्दम् ॥ (बहस्सहितायामप्रापञ्चाशत्तमाध्याये ॥)

विनायकस्तु कर्तव्या गजवक्त्रस्वतुभुंजः ।
स्थवकं १ चाक्षमाणः च तस्य दक्षिणहस्तयोः ॥
पात्रं चोदकपूर्णं १ च परगुक्षेत्र वामतः ।
दन्तश्चास्य न कर्तव्या वामे रिपुनिषूदन ! ॥
पादपीठकृतः पाद एक आसनगो भवेत् ।
पूर्णे चोदकपात्रे १ च करामं तस्य कारयेत् ॥
छम्बोदरस्तया कार्यस्तव्यकर्णक्ष यादव ! ।
व्याप्तवर्माम्बरधरस्पर्यक्षोपवीतवान् ॥
(हमदिवतवावप्रे विष्णधः ॥)

दन्तं च परशुं पद्मं मोदकाश्च गजाननः। गणेशो मूषकारूढो विश्राणस्तर्वकामदः॥

(रूपमण्डने ॥)

वाचस्पत्ये विनायकळक्षणप्रदर्शनावसरे 'स्थळकं गजदन्ताकार'मिति
 विवरणं कृतम् । २ 'मोदकपूर्णं च' इति भवितव्यम् । ३. 'मोदकपात्रे' इति
 भवितव्यम् ।

#### मिक्सिक्स

# बीजगणपतिः ।

रक्तो रक्ताङ्गरागांश्चककुसुमयुतस्तुन्दिलश्चन्द्रमौलि-्नेत्रेर्युक्तस्त्रिभिर्वामनकरचरणो वीजपूरात्तनासः ।

हस्ताप्राकृतपाशाङ्कुशरदवरदो नागवक्तोऽहिभूषो देवः पद्मासनो वो भवतु नतसुरो भूतये विन्नराजः ॥

धृतपाशाङ्कुशकल्पलतिकावरदश्च बीजपूरयुतः । शशिशकलकलितमौलिखिलोचनोऽरुणहतुश्च गजवदनः॥

भासुरभूषणदीप्तो बृहदुदरः पद्मविष्टरो ललितः । ....सम्पदे मनजैः ॥

नमामि पाशाङ्कशदन्तभक्ष्य-संलक्षितं त्र्यक्षमुदारकुक्षिम् ।

नागाननं नागकृतोत्तरीय-मुत्तप्तहेमप्रभमेकदन्तम् ॥

रत्नाक्षमाळां परशुं च दन्तं भक्ष्यं च दोभिं: परितो दधानम् । हेमाबदातं ब्रिट्शं राजास्यं

लम्बोदरं तं शिरसा नमामि ॥

अक्षपदकमिति भवितव्यम् । अक्षमालेल्यर्थः ।

#### प्रतियालभगानि ।

# हेरस्बः ।

सिंहोपिर स्थितं देवं पश्चवक्तं गजाननम् ।
दशबाहुं त्रिनेत्रंच जाम्बूनदसमप्रभम् ॥
प्रसादाभयदातारं पात्तं प्ररितमोदकम् ।
स्वदन्तं सव्यहस्तेन विश्वतं चापि सुन्नते ! ॥
...करं चाक्षसूत्रं च परशुं सुद्धरं तथा ।
पाशाङ्कुशकरां शक्ति देवं लम्बोदरं शुभम् ॥
पीवरं वैकदन्तं च तुम्बुहरूणां गणानिवतम् ।
(शिव्यस्ते पश्चविंशास्त्रये ॥)

वरं तथाङ्कुद्धां दन्तं दक्षिणे च परश्वघः । वामे कपालः वाणाक्षणाशं कौमोदकी तथा ॥ धारयन्तं करैरिभिः पञ्चवक्तं त्रिलोचनम् । हेरम्बं मूचकारूढं कुर्यात्सवीर्धकायदम् ॥ «रूपण्डने ॥)

अभयवरदहस्तं पाशदन्ताक्षमाला-परशुमथ त्रिशिर्वेर्ध्वद्गैमोदेकं च । विदश्तुवरासिंह १ पश्चमातङ्गवक्त्ः कनकरुचिरवर्णः पातु हेरम्बनामा ॥ (क्रियाक्रमयोतौ॥)

 <sup>&#</sup>x27;पर्श्वधाभया'विति पाठान्तरम् । २. 'व्यालंचे'ति पाठान्तरम् ।
 'विद्धदपरसिंहः' इति किस्रु स्थात्? ।

# वकतुण्डः ।

लम्बोदरं त्रिनयनं पाशाङ्कुशधरं परम् । वरदाभयहस्तं च लसत्कर्णं सचामरम् ॥ (कृपमण्डने॥)

# बालगणपतिः ।

बालः प्रस्तुसान्नोऽपमिन्बकाङ्के निवेशितः । अतिरक्तो गजमुखो द्विशदो १ रत्नभूषितः ॥ चयकं पुष्करे विअत् सृणिपाशौ करद्वये । द्वाम्यां कल्यलतां दोन्याँ दोलयन्नत्वर्षिणीम् ॥ एवं ध्याखा जपन्यन्नं बालाल्यं गणनायकम् ।

(ज्ञिल्परत्ने पञ्चविज्ञाध्याये ॥)

करस्थकदलीचृतपनसेक्षुकपित्थकम् । बालसूर्यप्रभाकारं वन्दे बालगणाधिपम् ॥

#### तरुणसणपतिः ।

पाशाङ्कुशाष्ट्रपकापिथजम्बूफलं तिलान्वेणुमपि स्वहस्तैः । धत्ते सदायस्तरुणोऽरुणाभः पायात्सयुष्मांस्तरुणो गणेशः ॥

# भक्तविष्ठेशः ।

नालिकेराम्रकदलीगुळपायसधारिणम् । शरच्छशाङ्कसदशं भजे भक्तगणाधिपम् ॥

१. 'द्विरद' इति स्यात् ।

वीरविषेशः ।

वेतालशक्तिशरकार्सुकखेटखड्ग-खट्टाङ्गसुद्ररगदाङ्कशनागपाशान् । शृष्टं च कुन्तपरशुष्ट्यजसुद्रहन्तं

#### डाक्तिगणेडाः ।

भालिङ्ग्य देवीं हरितां निषण्णां परस्परसृष्टकटीनिवेशाम् । सन्ध्यारुणं पाशसृणिं वहन्तं भयावहं शक्तिगणेशमीढे ॥

(क्रियाकमधोतौ ॥)

विषाणाङ्कुशावक्षसूत्रं च पाशं दघानं करैमोदकं पुष्करेण । स्वपत्या युतं हेमभूषाम्बराढ्यं गणेशं समुदादिनेशाभमीडे ॥

(श्रीमन्मन्त्रमहार्णवे ॥)

ध्वजगणाधिपः ।

यः पुस्तकाक्षगुणदण्डकमण्डलुश्री-निर्वर्त्यमानकरभूषणमिन्दुवर्णम् । तं घोरमाननचतुर्भुजशोभमानं त्वां संस्मरेद् ब्वजगणाधिपते ! स धन्यः ॥

# पिक्रलगणपतिः ।

पक्वचूतफलकल्पमञ्जरीमिञ्जुसारतिलमोदकैस्सह । लढहनमञ्जहस्त ते नमः श्रीसहाययुत देवपिङ्गल ! ॥

# वक्टिक्रमगणपतिः ।

लीलाब्जं दाडिमं वीणाञ्चाली १ पुच्छाक्षसूत्रकम् । दधदच्छिन्नमानं गणेशं वीरमेव च ॥

(क्रियाक्रमधोतौ ॥)

श्नर धतुः पाशसृणी स्वहस्तैर्दधानमारक्तसरोष्टहस्थम् । विवत्नप्रत्या सुरतप्रश्चरमुण्डिष्टमम्बासुतमाश्रयेऽहम् ॥ चतुर्पुजं रक्तततुं त्रिनेत्रं पाशाङ्कृषौ मोदकपावदन्तौ । क्तैर्दधानं सरसीहहस्थमुन्मत्तमुण्डिष्टगणेशक्षमीडे ॥

# (श्रीमन्मन्त्रमहार्णवे ॥)

# विष्रराजगणपतिः।

पाशाङ्क्रशौ धरन्नाम्रफलाशी चाखुवाहनः । विद्यं विद्दन्तु नस्सर्वे रक्तवर्णो विनायकः ॥

# लक्ष्मीगणेशः ।

विश्राणस्ञुकवीजपूरकमलं माणिक्यकुम्भाङ्कशा-न्पाशं कल्पलतां च बाणकलिकास्त्रोतस्सरोनिस्सरः (१) ।

१. शालिपुजोति स्यात् ।

स्यामो रक्तसरोरुहेण सहितो विद्वलयेनान्तिके (ई) गौराङ्गो बरदादिहस्तकमछो छक्ष्मीगणेक्षो महान् ॥ (क्रियाकमयोतौ ॥)

दत्ताभये । चक्रधरी र दधानं कराप्रगस्वर्णघटं त्रिनेत्रम् । भृतास्त्रयालिङ्गितमस्धिपुत्र्या लक्ष्मीगणेशं कनकाभमीडे ॥ (श्रीमन्यन्त्रमहोदधी ॥)

# महागणेशः ।

बिआणोऽन्जकबीजपूरकगदा दन्तेक्षुवाणैस्समं विआणो मणिकुन्भशालिकणिशं पाशं च वक्त्रात्वितम् । गौराङ्ग्या रुचिरारविन्दयुतया देव्या सनाधान्तिक-श्शोणाङ्गाश्च्यभमातनोतु भवतां नित्यं गणेशो महान् ॥

भवनेशगणपतिः ।

शङ्केक्षुचापकुसुमेषुकथामदन्त-पाशाङ्कुशैः कलममञ्जरिकासनायैः। पाणिस्थितैः परिसमाष्ट्रतभूषणश्री-

विभिश्वरो विजयते कमनीयगौरः ॥

उत्तरगणपतिः ।

पाशाङ्कुशाप्र्पकुठारदन्तचन्नात्करं वलय......मङ्गुलीयकम् । पीतप्रमं कल्पतरूरुहस्तं भजामि नृत्तैकपदं गणेशम् ॥

१. दन्ताभये इति स्यात् । २. चकथरमिति स्यात् ।

ऊर्ध्वगणेशः ।

कल्हारशालिकणिशेक्षकचापबाण-

दन्तप्ररोहकभरः कनकोञ्चलाङः।

भालिङ्गनोद्यतकरस्तटिदाभकव्या

देव्या दिशत्वभयमूर्ध्वगणेश्वरस्ते ॥

(त्रियात्रमधोतौ ॥)

प्रसन्नगणेशः ।

उद्यद्दिनेश्वररुचि निजहस्तपद्यैः

पाशाङ्कुशाभयवरान्दधतं गजास्यम् ।

रक्ताम्बरं सकळदुःखहरं गणेशं

ध्यायेत्प्रसन्नमखिलाभरणाभिरामम् ॥

(श्रीमन्मन्त्ररत्नाकरे ॥)

उत्मत्तविनायकः ।

चतुर्भुजं रक्ततनुं त्रिनेत्रं पाशाङ्कुशौ मोदकपात्रदन्तौ ।

करैर्दधानं सरसीरुहस्थमुन्मत्तमुच्छिष्टगेणेशमीडे ॥

(मन्त्रमहोदधौ ॥)

हरिद्रागणेशः ।

पाशाङ्कशौ मोदकमेकदन्तं करैर्दधानं कनकासनस्थम् । हारिद्रखण्डप्रतिमं त्रिनेत्रं पीतांश्चकं रात्रिगणेशमीडे ॥

(श्रीमन्मन्त्ररत्नाकरे ॥)

गणेशायतनम् ।

वामाङ्गे गजकर्णं तु सिद्धि दयाञ्च दक्षिणे । पृष्टिकर्णेस्तथाद्धौ (१) च धूम्रको बाळचन्द्रमाः १ ॥ उत्तरे तु सदा गौरी याग्ये चैव सरस्वती । पश्चिमे यक्षराजध्य बुद्धिः पुर्वस्रसिखता ॥

गणेशप्रतीहाराः ।

सर्वे च वामनाकारास्तीम्याश्च परुषाननाः ।
तर्जनी परद्युः पषमविद्वो दण्डहस्तकः ॥
तर्जनीदण्डापसच्ये स भवेद्वित्रराजकः ।
तर्जनी खड्डास्टं तु दण्डहस्तस्तुबक्तकः ॥
तर्जनी दण्डापसच्ये दक्षिणे बल्खान्भवेत् ।
तर्जनी वाणचापं च दण्डं च गजकर्णकः ॥
तर्जनी दण्डापसच्ये गोकर्णः पश्चिमे स्मृतः ।
तर्जनीराष्ट्राबुक्तं च दण्डहस्तः सुसौम्यकः ॥
तर्जनीरण्डापसच्ये स चैव द्युमदायकः ।
पूर्वदारादिके सर्वे प्राच्यादिष्वष्ट संस्थिताः ॥

(रूपमण्डने ॥)

वैष्णवध्रुवबेराणि ।

# वैष्णवध्रवबेराणि ।

# योगस्थानकमर्तिः १।

देवेशं स्थामाभं चतुर्भुजं शङ्क्षचक्रभरमभयकरदक्षिणहत्तं बरदं कञ्चवलिचतवामहत्तं दक्षिणे चैकजानुनासीनं भृगुं तथा वामे मार्कण्डेयं तथैव मूमिपुण्याचिते वा दक्षिणे भित्तिपार्थे हेमाभं चतुर्भुजमक्षमालाकमण्डलुभरमभयकञ्चवलिचतहत्तं ब्रह्माणमुक्तराभि-मुलसुत्तरे भित्तिपार्थे श्वेताभं चतुर्भुजं सृगपरश्चभरमभयकञ्चवलिचत-हत्तं शङ्करं दक्षिणाभिमुखं स्थितमेव कारयेत्।

१. अनन्तरायनसंस्कृतमन्यप्रकाशनकायोलयादानीतमादर्शेद्वयमयलम्ब्य भूयसीनां वैष्णवप्रतिमानां रुक्षणवाच्यानि वैद्यानसायमादुकृतानि । तिसम्बा-दर्शेद्वये परस्परमर्थसाम्येऽपि भूयान्वचनव्यक्तिभेदस्तसुपकभ्यते । तस्य सर्वस्थापि पाठान्तरतया प्रदर्शनं दुष्करिमीत विख्छणार्थवतामेव पदा-दौनां स्वरूपमथस्तादुपदर्श्वते । २. 'भूमियुण्यार्षिते वामदक्षिणे ' इति पाठान्तरम् ।

ब्रह्मशङ्कराभ्यां १ हीनं मध्यमम् । पूजकमुनिभ्यां हीनमधमम् १।

# भोगस्थानकमर्तिः ।

द्वितीयं भोगस्थानकं चतुर्भुजं श्यामाभं शङ्क्षचक्रवरमभयवरद-दक्षिणहस्तकव्यवलिन्वतिंतृहक्णवामहस्तं तथा ब्रब्धेशो, दक्षिणे श्रीदेवी हक्माभां स्वस्थिद श्रदक्षिणपादां किंचिन्कुबितवामपादां भृतकमल-दक्षिणहस्तां प्रमारितवामकरां देवं किंचिन्समीक्ष्य स्थितां. वामे व्हरिणी स्यामाभां प्रसारितविक्षणहस्तां भृतोत्पल्वामहस्ता सुस्थितं वाग्यत्। देव्यो-किंचिन्कुबितदक्षिणपादां देव किंचिन्समीक्ष्य स्थितां काग्यत्। देव्यो-ईस्तो पादी विपरीती वा कारयत्। दक्षिणे भूगुं श्रदक्षिणकर् वामे प्रराणं वामेन जानुनासीनं सपद्मवामहस्त दक्षिणोक्तिहितदक्षिणकर वामे पुराणं वामेन जानुनासीनं सपद्मविक्षणहस्त वामोक् । विन्यस्तवामकरं

एतयदादनन्तरं पूत्रकप्रनि-स्वामित्वधिककादशांन्तरं १६यते ।
 शक्तुकाभ्यां हीनमध्यांगिति पाठान्तरम् । ३ सुस्थितेति भवितन्त्रस् ।
 १८ शिक्षां मिलेवतप्दसादशांन्तरं नास्ति । ५. सुस्थितीत पदमादशांन्तरं ना ।
 १८ शिक्षणपादामित्येतदादशांन्तरं न । १८ स्थितां कारयेदिति पदम्रसादशांन्तरं न ।
 १ शिक्षणपादामित्येतदादशांन्तरं न ।
 १ शिक्षणपादामित्येतदादशांन्तरं ।
 १ शिक्षणपादामेत्यंत्रस्य मंत्रुटी वा कारयेदित्यन्तरस्य स्थानं 'एकजानुमासांनग्रन्तुटिकासनं वा वामे तथा प्राणीमयन्तरादां हे दश्यतं ।

कारयेत्। एवमासियत्वा हस्तौ सम्पुटी वा कारयेत्। भिरत्यूर्श्वभागे १ माया-संद्वादिनीभ्यां काभिनीच्याजनीभ्यां २ तुम्बुरुनारदाभ्यां किकारमिथुनाभ्यां यक्षविवाधराभ्यां सनकसनत्तुमाराभ्यां सूर्यचन्द्राभ्यां युक्तमुत्तमरे भोग-स्थानकम् ।

तुम्बुरुनारदाभ्यां वश्चविद्याधराभ्यां हीनं मध्यमम् ।

सनकसनःकुमाराभ्यामादित्यचन्द्राभ्यां पूजकमुनिभ्यां हीन-मधमम् ।

# वीरस्थानकमूर्तिः ।

तृतीयं वीरस्थानकं देवं स्थामार्भं चतुर्भुवं शङ्क्षचक्रवरं दक्षिणवामयोः ब्रह्मेशान्यां धरुपुण्यान्यां किष्कित्यसुन्दरान्यां सनक सनकुमारान्यां सूर्यचन्द्राम्यां युक्तसुत्तम वीरस्थानकम् ।

किष्कित्यसुन्दराभ्यां <sup>६</sup> सनकसनकुमाराभ्यां हीनं मध्यमं वीरस्थानकम् ।

आदित्यचन्द्राभ्यां पूजकमुनिभ्यां हीनमधमं वीरस्थानकम् ।

१. अयर्गमल्यू-वित पाठान्तरम् । २. व्याजकमुनिभ्यामिति पाठान्तरम् । ३. मण्यमिति पाठान्तरम् । ४. एतपदानन्तरागादशीन्तरे ( किस्तिमुद्धनाभ्यां होनमधम मिति विवदो । ५. एतदादार्गान्तरे न । ६. एतरपदाल्यू वे 'देख्या सहे 'त्यादशीन्तरे हस्वेते । ७. प्रव्हरीन्यामिति पाठान्तरम् । ८. एतत्यहाल्यू-माद्द्यांन्तरे 'ब्याजकाभ्या'मित्यधिकं हस्वते । ९. सुन्दरीभ्यामिति पाठान्तरम् ।

# आधिचारिकस्थानकमूर्तिः ।

चतुर्थमाभिचारिकस्थानकं देवं द्विभुजं चतुर्भुजं वा धूमवर्णे इयामबस्त्रघरं शुष्कवकतं शुष्काङ्ग तमोगुणांन्वितमूर्थनेत्रं । ब्रह्मादि-देवैविवर्जितं पैशाचपद आर्द्रायनुक्तनक्षत्रे शर्वर्थां चरराशौ स्थापितं विमानं च छक्षणद्वीनं वा कारपेता ।

# योगासनमूर्तिः ।

अथ योगासनं वस्य । देवेशं श्वेताभं पीतवाससं चतुर्भुजं जटामीलिं श्वेतपद्मे समासीनम्प्वेस्थित रद्विणपादमधस्थवामपादमङ्क-विन्यस्तवामकारं शङ्कचकरहितपरभुजं श्वेतवब्रोत्तरीयं सोपवीतं कुण्ड-लाङ्गद्दहाराद्याभरणभूषितमीषित्रमीलितलोचनं च भित्तिपार्भे दक्षिणे क्रझाणमुत्तरे शङ्करपूर्वभागं चन्द्रादित्यौ सनकसनलुनारौ श्वौतुकाह-श्विणवाममागयोर्भुगुमार्कण्डेयौ तथा महीमार्कण्डेयौ वा कारयेत्तदुत्तमं योगासनम् ।

> ४चन्द्रादिस्याभ्यां सनकसनन्कुमाराभ्यां हीनं मध्यमम्। भृगुमार्कण्डेयाभ्यां हीनमधमम्।

१. आइशांन्तरे ऊर्जनेत्रमित्यस्य स्थाने 'नेतृ' इति इत्यते । २. ऊर्जे-स्वारस्य पसुजमित्यन्तस्य स्थाने 'दक्षिणे ऊर्जेमन्यमध्सस्यनेव ब्रह्मासनमासी-ममासित्याङ्के वामावामको पक्षजी विन्यस्य अन्यहस्ती शक्क्ष्यकी बिना नाकी' इत्यादशांन्तरं इत्यते । ३. 'चकौ तु दक्षिणे ' इति पाठान्तरम् । ४. 'मुगुमाकेक्ष्यान्यां हीनं मय्यमम्। चन्नादित्याभ्यां होनं सनकसनतुमाराभ्यां हीनमधर्म योगासन'मिति पुस्तकान्तरे विश्वते ।

# भोगासनमूर्तिः ।

देवं सिंहासने समासीनं स्थामणङ्गं चतुर्युजं शङ्क्षचक्रपरम-भयवरददक्षिणहस्तकटिबिन्यस्तासिंहकणेवामहस्तं भ्रिसारितदिषिणपादं दक्षिणे श्रियं देवीं वामपादमाकुञ्च्य दक्षिणं प्रसार्यं सिंहासने समा-सीनां भ्वामपार्श्वं महीं देवीं दक्षिणं पादमाकुञ्च्य वामं प्रसार्यं सिंहासन-समासीनामेतयोवीमदक्षिणकरी पद्मोत्पञ्चरावन्यहस्ती सिंहासने निहितौ स्वोहनिहितौ सिंहकर्णों वा तहिरारीतौ वा......दक्षिणो-त्तरयोज्ञसत्तक्कर्रों वा साहरारीतौ वेकजानुक्रमेणासीना-वन्यस्तवै श्वोगासनवन्तुर्यात् । भ्रअपरभित्तिपार्थं मायासंक्कादिनीन्यां प्रमुह्महनारदान्यां किन्नरमिथुनाभ्यां यक्षविद्याधराभ्यां सनकसननुम्म-राभ्यां सूर्यचन्द्राभ्यां भ्रवद्वससमायुक्तसुत्तमं भोगासनम् ।

तुम्बुरुनारदाभ्यां किन्नरिमधुनाभ्यां यक्षविद्याधराभ्यां हीनं मध्यमम् ।

सनकसनःकुमाराभ्यामादिव्यचन्द्राभ्यां पूजकमुनिभ्यां हीनमधमं भोगासनम् ।

 <sup>&#</sup>x27;पादेन्यस्ये'ति पाठान्तरम् । २. वामपार्श्व इखारभ्य समासी-नामिखन्तं पुस्तकान्तरे न इत्यते। ३. 'अन्याभोगस्थानकव'विति पाठान्तरम्।
 ४. एतःपदमादक्षीन्तरे न। ५. ' देवेन्द्रमी च' इति पाठान्तरम् ।

# वीरासनमर्तिः ।

भैसिंहासनोपरिष्ठायमासने वामपादं समाकुञ्च्य दक्षिणं किश्वि-ग्रासार्य समात्मीनं चतुर्भुजं शङ्क्षचक्रधरमभयदक्षिणहरूतं सिंहकणिवाम-हस्तं प्रवाळाभं स्थामाम्बरधरं पूजकस्थाने दक्षिणे श्रीदेवीं वामे महीदेवीमेकजानुक्रमेणासयिवा दक्षिणे श्रह्माणं मार्कण्डेयं वामे शङ्करं भृगुं च गीर्वाण्यौ चामरधारिण्यौ च कारयेत् । सनकसनत्कुमाराभ्यां तुम्बुहनारदाभ्यां सूर्यचन्द्राभ्यां सहितमुक्तमं वीरासनम् ।

३ तुम्बुरुनारदाभ्यां सनकसनन्कुमाराभ्यां कामिनी ब्व्याजनीभ्यां हीनं मध्यमम् ।

'अब्रह्मशङ्करास्यां सूर्यचन्द्रास्यां पूजकस्थाने देवीस्यां हीनमधमं वीरासनम् ।

# आभिचारिकासनमृर्तिः ।

देवं६ वेदिकासने समासीनं द्विभुजं चतुर्भुजं वा नीलाभं श्याम-बस्त्रधरं तमोगुणान्वितमूर्जाक्ष ७ देव्यादीन्विना लक्ष्रणहीने विमाने

सिंहासनेखारभ्य समागीनमिख्यन्तमादर्शान्तरे न दस्यते ।
 मर्जुबेति पाठान्तरम् ।
 एतत्यदात्वर्षे नवासङ्कराभ्यामित्यवि-कमादर्शान्तरे दस्यते १ एतत्यदमादर्शान्तरे न । ५. एतत्यदमादर्शान्तरे न ।
 'जुर्षमाभिचारिकासनेनासीनं दिशुव'मिति पाठान्तरम् ।
 'देवादि-देवाती विशेति पाठान्तरम् ।

शत्रुदिङ्मुखे कृष्णाष्टम्यामार्द्रायनुक्तनक्षत्रे रात्रै गर्भालये पैशाचपदे चरराशौ स्थापितमाभिचारिकासनम्।

# योगशयनमूर्तिः ।

अथ योगशस्याक्षमं वश्ये । देवं द्विभुजमधीर्धशयनं पीतस्यामं १दक्षिणहस्तमुपधाने न्यस्य मील्यमं समुद्भुत्य सम्यवस्यसार्यं बान्यं समाकुञ्च्य तत्कीर्पस्पूर्ण्यं कृत्वा किटमवङम्याथवा तद्दरी प्रसार्यं वा, पाटं दक्षिणं प्रसार्यं वाममाकुञ्च्य शयान सर्वोभरणभूषितं किचिदुन्मीलितलोचनं भृगुपुण्यार्चितं पादपार्थे । मधुकैटभसयुक्तं च नाम्यम्बुजसमासीनं ब्रह्माणं पञ्चायुधान् गरुडं विध्वक्सेनं सप्तर्गीक्षापरिभत्यूर्ण्यमागे प्राञ्चलीकृत्य स्थितान्दक्षिणभित्तिपार्थे ब्रह्माण वामे शङ्करं च समासीनमेव कारयेत् । एतदुक्तमं योगशयनम् ।

> सप्तर्षीन्विष्वक्सेनं च विना मध्यमम् । पूजकमुनिभ्यां मधुकैटभाभ्यां विनाधमं विज्ञायते ।

दक्षिणेत्यारभ्य प्रसार्थं वा पादमित्यन्तस्य स्थानं 'दक्षिणं हस्त मुपधान्येन न्यस्तमीलिसीमान्ते समुद्धतसम्यक्षप्रसारितमन्यहस्तं समाक्कश्चित-कीपेरमूर्थं कृत्वा कटकाङ्गुलंधयुत्तमथवा तद्दश्रसारितपादमित्यादकांन्तरे स्थते । २. पुभ्यासार्वितामिति पाठान्तरम् । ३. पादेत्यादकांन्तरे न ।

# भोगशयनमूर्तिः ।

> तुम्बुरुनारदाम्यां श्लोकपालैश्च विना मध्यमम् । पूजकमुनिभ्यामप्सरोभिश्च विनाधमम् ।

१. आदश्योन्तरे न। २. 'वार्थार्थशायितं गात्रं चलवदस्त'सिति पाठान्त-रम् । ३. देवस्य बाहुसंस्थर्शीमिति पाठान्तरम् । ४. पादपार्थं इत्यारभ्य कटकमित्यन्तमादशीन्तरे न। ५. दक्षिण इति पाठान्तरम् । ६. अदक्षिण इति पाठान्तरम् । ७. एतदनन्तरमिभ्यामित्यधिकमादशीन्तरे दृश्यते ।

# वीरशयनमूर्तिः ।

तृतीयं नीरशयनं देवं स्थामाभं चतुर्धुजं शङ्क्ष्वकथरं सव्यहस्तं शिरोपधानं ऋता वामहस्तं प्रसार्यं शयानं पादपार्थे श्रीभूमिन्यां पादमर्दकान्यां मधुकैटभान्यां संयुक्तं कौतुकाहश्चिणे मार्कण्डेयं वामे भृगुं नाभिपद्ये समासीनं ब्रह्माणं पश्चाधुधान् गरुडं चन्द्रादित्यौ समर्थान् द्वादशादित्यानेकादशब्दान् जयायस्यरस्तुम्बुरुनारदौ किसर-मिधुने सनकसनलुनारौ ब्रह्मेशी च कारयेदिति । तदुक्तमं वीरशयनम् ।

रुद्रादिलैरप्सरोभिर्मुनिभिश्व विना मध्यमम् ।

किन्नरमिथुनाभ्यां सनकसनकुमाराभ्यां पूजकमुनिभ्यां हीन-मधमम् ।

# आभिचारिकशयनमूर्तिः।

शेषशयनं छक्षणहीनं १ द्विफणं द्विवल्यमनुकतं शिरःयार्थे, देवं नीलामं द्विसुजंभ चतुर्युजं वा समनयनंभ महानिद्वासमायुक्तं द्युष्कावकंत्रं शुष्काकं स्यामबक्कावरं सर्वदेवैविंहीनंभ कारयेत् । एत-दुक्तमाभिचारिकं शयनम् ।

आवर्षांन्तरे 'किमरमिथुने' इति न । २. एतदादर्शान्तरे न ।
 'सळकण' मिति पाठान्तरम् । ४. एतदावर्षान्तरे न । ५. समग्रवनमिति
पाठान्तरम् । समग्रवनमिति स्थात् । ६. सर्वदेवानकविना चौत्तरसुखमाभिचारिक्वयनमिति पाठान्तरम् ।

एकफणमेकवलयं । मध्यमम् । सर्पदेहं विना समस्थलशयनमधमम् । (वैखानसागमे ॥)

१. शयनमिति पाठान्तरम् ।

# दशावताराः।

# ढञावताराः ।

## मत्स्यमर्तिः ।

मतस्यावतारिणं देवं मतस्याकारं प्रकल्पयेत ।

# कर्ममर्तिः।

कर्मावतारिणं देवं कमठाकृतिमालिखेत ॥

(शिल्परत्ने पञ्चविज्ञपटले ॥)

### वराहः।

आदिवराहं चतुर्भुजं शङ्ख्चकथरं सस्यश्यामानेभं १ नागेन्द्र १-फणामाणिस्थापितदक्षिणपादं तद्द्गौ महीं दथानं दक्षिणहस्तेन देव्योः पादौ गृङ्कतं वामहस्तेन तामुपगृङ्कतं मुखेन देवी जिन्ननं कृत्वा तां मही प्राञ्जलीकृतहस्तां प्रसारितपादां पुष्पाम्बरधरां स्यामाभी किचिदेवं

१. सन्ध्यास्थामनिभमिति पाठान्तरम्। १. नायेन्द्रेखारभ्य कृत्तेखन्तस्य स्थाते 'पाई दक्षिणं सपनाकं नायेन्द्रस्य कणावणिस्थापितं वामकरस्थापि- कछासुत्कमणाय कृतिबतिकतरान्यां महीमादाय देवेतस्य काल्डाभ्यां द्वारी- सम्बत्धन्यां द्वाराय- सम्बत्धन्यां प्राप्ति गृहींखा तस्यापरसाणे वामक्षनेत्रस्य प्राप्ति वृद्धांखा तस्यापरसाणे वामक्षनेत्रस्य प्राप्ति वृद्धां ।

समीक्ष्य ब्रीडाहर्षेण संयुक्तां सर्वीभरणसयुतां देवस्य स्तनान्तां वा पञ्चतालेन मानेन कारयेत ।

(बैखानसागमे षट्पश्चाशपटले II)

रुवराहं प्रवस्थामि स्करास्येन शोभितम् । गदापक्षभरं धात्री दंष्ट्राग्रेण समुद्भृताम् ॥ विश्राणं कोर्परे वामे विस्मयोत्फुलुलोचनाम् । नीलोत्पत्रभरं देवीमुपरिष्टाग्रकस्पयेत् ॥ दक्षिणं किटसंस्थं च बाहुं तस्य प्रकल्पयेत् । कूर्मपृष्ठे पदं चैकमन्यन्नागेन्द्रमूर्धनि ॥ अथवा स्कराकारं महाकारं क्रिचिलुखेत् । तीक्षणदंष्ट्राम्बोणास्यस्कन्धकर्णोर्ध्वरीमकम् ॥

(शिल्परत्ने पश्चविंशपटले ॥)

नराङ्गो वाथ कर्तव्यो भूबराहो गदादिसृत् । दक्षिणे वामके शङ्कं लक्ष्मीर्वा पद्मोव वा ॥ श्रीवीमकूर्परस्था तु क्ष्मानन्तौ चरणानुगौ । वराहस्थापनादान्यं भवान्त्रितरणं भवेत् ॥

(अग्निपु० ४९ अ०॥)

एश्वर्यसंनितस्य वराहो भगवान् हरिः ।
ऐश्वर्यशक्त्या दंष्ट्राप्रसमुद्भूतवसुन्धरः ॥
वृवराहोऽधवा कार्यस्शेषोापरिगतः प्रमुः ।
शेवश्वतुर्धुनः कार्यश्चारत्त्वप्रणान्वतः ॥

### प्रतिसास्रक्षणानि ।

आश्चर्यार्फेळनयनो देववीक्षणतत्त्वरः । कर्तव्यौ सीरमसलौ करयोस्तस्य यादव ! ॥ मर्पभोगश्च कर्तव्यस्तथैव रचिताबालिः । आहीदस्थानसंस्थानस्तत्पष्टे भगवानभवेत ॥ वामारत्निगता तस्य योषिद्रपा वसन्धरा । नमस्कारपरा तस्य कर्तव्या दिभजा ज्ञाभा ॥ यस्मिन भजे धरा देवी तत्र शङ्करो भवेत । अस्ये तस्य कराः कार्याः पद्मचक्रगदाधराः ॥ हिरण्याक्षाशिरङ्खेदचकांद्वस्तकरोऽथवा । मृतोद्भतिहरण्याक्षस्सुमुखो भगवान्भवेत् ॥ मर्तिमन्तमनैश्वर्यं हिरण्याक्षं विदर्बधाः । पेश्वर्येणाविनाशेन स निरस्तोऽरिमर्दनः ॥ नवगहो ९४वा कार्यो ध्याने कपिलवनिधनः । द्विभजस्वथवा कार्यः पिण्डानिर्वपनोद्यतः ॥ समग्रकोडरूपेण बहदानवमध्यगः । नवराही वराहश्च कर्तव्यः क्ष्माविदारणः ॥ (विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

मत्स्यकूर्मी स्वस्वरूपी तृवराहो गदाम्बुजे । विश्रन्छ्यामी वराहास्यो दंष्ट्राप्रेणोद्धृता धराम् ॥ (क्र्पमण्डने ॥)

### प्रस्वसाहः ।

बक्ये प्रलयवराई वामपादं समाकुञ्य्य दक्षिणं प्रसार्य सिंहासने समासीनं नीलाभं ग्रिह्मचक्रभरमभयदिशणहरूनम्द्रप्रति-क्षितवामहस्तं पीताम्बरभरं सर्वाभरणभूषितं कारियता तस्य दक्षिणे देवीं मही पादं वाममाकुञ्च्य दक्षिणं प्रसार्यासीनां स्थामाभां सर्वा-भरणभूषितामुरालभरवामकरामासननिहितदिशणकरां किंचिदेवं समी-क्ष्य विभयोरकुलुलोचनां कारयेत् ।

### यज्ञवराहः ।

अथ यङ्गवराहं सेताभं चतुर्भुजं शङ्क् चक्रभरं वामपादं समा-कुञ्च्य दक्षिणं प्रसार्य सिंहासने समासीनं पीताम्बरधरं सर्वाभरण-भूषितं कारियत्वा तस्य दक्षिणे देवी श्रियं हेमाभां वामपादं समा-कुञ्च्य दक्षिणं प्रसार्यासीनां प्रधारवामहस्तामासने निहितदक्षिण-हस्तां वामपार्थे मही देवी सस्यस्यामनिभां दक्षिणपादमाकुञ्च्य वामं प्रसार्यासीनामुख्ळधरदिक्षणहस्तामासने निहितवामहस्ता देवं कि-चित्समीक्ष्य विस्मयोक्तुळ्ळोचनां कारियत् । त्रयाणां वराहाणां तत्तद्वप् कौतुक्तविम्बं विष्युं चतुर्भुजं वा कारियत् ।

## नरसिंहः।

नारसिंहो द्विविघो गिरिजस्थूण<sup>२</sup>जश्चेति । तयोर्मुखं सिंहस्थे-वान्यन्नराकारं तस्य मुर्धादिपादतळान्तं सर्विशतिशताङ्गळं.......

नीळामितित्यारभ्य प्रसार्यासीनामित्यन्तमादशीन्तरे नास्ति ।
 स्थणाज इति भवितन्यम ।

# केवलनरसिंह:।

केवलं नृर्सिहदेवं पद्मपीठोपरिष्टाद् द्वौ पादौ व्यव्ययेन न्यस्योत्कुटिकासनेनासयित्वोरुमध्ये वल्लेणाबध्य सर्वाभरणसंयुक्तं चतुर्भुजं शक्वचकथरमन्यहस्तौ जानूपरिष्टाद्यसारितौ व कारयेत् ।

(वैखानसागमे ॥)

आसीनं द्विभुजं देवं प्रमत्तवदनेश्चणम् । श्वेतस्फटिकसङ्काशं चतुर्वाद्वमथापि वा ॥

१. प्रसारितवियुक्तं वा संस्थापयेदिति प्रस्तकान्तरे दृश्यते ।

आजानुलम्बनौ बाहू कर्तव्यौ तत्र दक्षिणे । समीपे करुपयेद्यकं वामे शक्कं समीपतः ॥ ऊर्ष्वस्थिताम्यां बाहुम्यां दक्षिणे पक्कुनं न्यसेत् । वामे बाहौ गदामाम्यां गिलेबिक्जिविज्ञारदः ॥

(शिल्परत्नसंयोजिते कस्मिश्चिद्गन्थे॥)

# स्थौणनारसिंहः ।

अथ २ स्थूणनारसिंहं सोपाधानसिंहासने २ वामपादमाकुञ्ज्यान्यं प्रसार्यं समासीनं चतुर्भुजं शक्वचकधरमभयक ४ दानदक्षिणहस्तम् रुप्रति-ष्ठितवामहस्तं 'स्तटास्कन्धसंयुक्तं तीक्ष्णदंष्ट्रेक्षणं भयानकं १ खेताभं रक्ताम्बर्धरं सर्वाभरणसंयुक्तं कारयेत् । तस्य कोपशान्त्यर्थं पार्थयो-देक्षिणवामयोः श्रामक्षौ प्रहादं वन्दमानं च कारयेत् । दक्षिणे नारदं बीणाहस्तं भित्तिपार्थे परितः प्रागायैशानान्तमिन्द्रादिलोकपालान्वन्द-मानांश्च कारयेत ।

(वैखानसागमे ॥)

१. 'गदां रम्या'मिति किमु स्यात् <sup>2</sup> २. स्थोणित स्यात् । ३. सोपान इति पाठान्तरम् । ४. दक्षिणं पुर्वमभगमिति पाठान्तरम् । ५. एतदादशांन्तरे नास्ति । ६. 'भयानकं चेद्रीमं रक्ताम्स्यर'मियादद्यांन्तरे दृद्धते । ७. एतद्वाक्यादनन्तरं मथ्या बोड्यद्वाद्यग्रहर्सगुंकं क्षिमाणं स्थितं वामार्गे हरित्रं विन्यस्योरसि इस्ताम्यां नवीभेदियाला दक्षिणभागे चैकेकामप्रदान-मेकेन श्रोलाहुळीय विन्यस्यासं वामे चैकेन मङ्ग्टरहणमेकेन सृष्टिप्रहरण-मन्यैर्दमनं वाशीमां सरास्थिवमतिभयानकं कृत्यां इत्याधिकमादद्यांन्तरं विद्यते।

र्ग्रसिहस्याकृतिं वक्ये रौद्रपिङ्गसुखेक्षणाम् ।
भुजाष्टकसमायुक्तां भैक्कत्यपीनसमाश्रिताम् ॥
हिरण्यकृतिषुं दैसं दारयन्तीं नखाङ्कृरैः ।
करोक्यिर पीनस्य खङ्गखेदकभरिणम् ॥
तस्यान्त्रमाला निष्कृत्य । बाहुयुमेन विश्वतीम्।
मध्यस्थिताभ्यां बाहुय्यां दक्षिणे चक्कपङ्कृजी ॥
कौमोदकी गदां शङ्गं बाहुय्यामिति वामतः ।
नीलोत्यलबदच्छायां र कि बा चम्पकसप्रभाम् ॥
तमकाञ्चनसङ्काशां बालाकंसदशीं लिखेत् ।

(शिल्परने पञ्जविंशपटले ॥)

नरसिंहो विश्वतास्यो वामोरुक्षतदानवः । तद्वक्षो दारयन्माळी स्फरचक्रगदाधरः ॥

य एवं भगवान्विष्णुर्नरसिंहवपर्धरः ।

(अग्निपु० ४९ अ०॥)

ध्यानविधिस्स एवोक्तः परमञ्जानवर्धनः ॥ पीनस्कन्धकटिग्रीवः क्रशास्यः क्रशोदरः । सिंहाननो नटेहश्च नीटवासाः प्रभान्वितः ॥

१. पीनस्कन्धेति स्यात् । २. निष्कृष्येति भवितव्यम् । ३. दलेति स्यात् ।

आलीदस्थानसंस्थानस्सर्वाभरणभूषितः । ज्वालामालाकलमखो ज्वालाकेसरमण्डलः ॥

हिरण्यकशिपोर्वक्षः पाटयन्नखरैः खरैः ।

नीलोत्पलाभः कर्तब्यो देवजानुगतस्तथा ॥

हिरण्यकशिपुर्दैत्यस्तमज्ञानं विदुर्बुधाः ।

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

नृत्तिहिस्सिहवन्त्रोऽतिदंष्ट्रालः कुटिलोरुकः । द्विरण्योरस्थलासक्तविदारणकरद्वयः ॥

(रूपमण्डने ॥)

## यानकनरसिंह:।

अथ यानकनरसिंहं बीशस्करभोपरिष्टाच्छेयोत्सङ्गे समासीनं तत्कणैः पञ्चभिः [छ \*] जमीिंछं चतुर्धुजं शङ्कचक्रथरं सर्वोभरणभृषितं कारयेत् । अथवाद्याभिर्द्धरष्टाभिर्वा भुजैर्युक्तं भयानकं दैव्यवधानुरूपं इसिंहं स्थणजं कारयेत् ।

(वैखानसागमे ॥)

नासनः । अथ वामनं पञ्चतालमिति द्विभुनं छत्रदण्डभरं कौपीननाससं शिखापुस्तकमेखलोपनीतकृष्णाजिनसमायुत पवित्रपाणि बाल्रक्स्पं मुखुर्वनिसनं कारयेत ।

(वैखानसागमे ॥)

एतदनन्तरं 'मूर्धादिपादतलान्तं षडकुलं मिल्यधिकमाद्शीन्तरे दृश्यते ।

कृष्णाजिन्युपवीती स्याच्छत्री धृतकमण्डलुः । कुण्डली शिखया युक्तः कुब्जाकारो महोदरः ॥

(शिल्परले पञ्चविंशपटले ॥)

छत्री दण्डी वामनस्स्यादथवा स्याचतुर्भुजः । (अग्निपु० ४७ अ० ॥)

कर्तव्यो वामनो देवस्सङ्क्ष्टैर्गात्रपर्वभिः । पीनगात्रश्च कर्तत्र्यो दण्डी चाध्ययनोद्यतः ॥ दर्वात्रपासश्च कर्तव्यः कष्णाजिनधरस्तथा ।

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

वामनस्सिशिखरस्यामो दण्डी पीनोऽम्बुपात्रवान् । (रूपमण्डने ॥)

### त्रिविक्रमः ।

१त्रिविक्रमस्त्रिविभः प्रोक्तो छोकेषु विपदन्यासाद् भूछोकाक्रम-णार्थं जानुमात्रमन्दरिक्ष्वलोकाक्रमणार्थं नामिमातं स्वर्गछोकाक्रमणार्थं छळाटमात्रं चोर्ष्यपदो भवेत् । एतेषु यथष्टरूपं निश्चित्य पूर्ववश्वतुर्वि-

१. लिविकमं लिधा श्रोक्तं लोकेति पदविन्यासाद् भोलोकात्कमेण कलाव्यतिमानतमुक्तवेतविक्षशानिकां निर्माय पूर्ववक्तविकातात्ताकुलमेदन देवं बतुर्युजनमञ्जुकं वा अध्युजं वेद्दिक्षिणं क्लानिसात्तिकारं मासे सेटक्सार्कं हरमुसलिक्षर्यनेवनगञ्जुकं चतुर्युजो दक्षिणं ककं वागे शक्कं तदिवाति स्ववामागदं दक्षिणं स्थितं वागं प्रसारित दक्षिणमुत्तानकरं वागं प्रसारितपादेन सद्व प्रसारित स्थामाभं रक्ताम्बर्धरं सर्वाभरणभूषितं तरप्रदे कल्पट्टीरन्द्रच्छलधर-

शतितालविभागेन देवमछबाहं चतुर्बाहं वाष्ट्रभजे दक्षिणहस्ते चक्रशक्कगदाशिक्कहलधरं चतर्भजे दक्षिणहस्तेन चक्रधरं वाम-हस्तेन शक्कथरमभय वरदं वा दथानं दक्षिणहस्ते. प्रसारितपादेन प्रसारितवामहस्तं स्थितदक्षिणपादं प्रसारितोद्धतवामपादं स्यामाभं रक्ता-म्बरधरं सर्वाभरणभितं, तत्प्रष्ठे कल्पट्रममिन्द्ररुखत्रम्भयोः पार्श्वयो र्जवनजलेशे चामरधारिणो तदर्ध्वे दक्षिणे दिवाकरं वामे निशाकरं तथा सन् १ सनकसनत्कुमारौ च कत्वा प्रसारितपाटस्योर्ध्वभागे ब्रह्माणं तत्पादं प्रगृह्य हस्ताभ्यां प्रक्षालयन्तं कृत्या तत्स्त्रीतसी गङ्कां श्वेताभां नाभेकार्वं शकरं प्राञ्जलीकतहस्तं च कारयेत । पादपार्थे नमचिमंत्र-ममाणं (१) बामपार्श्वे कतबिष्ठकरं तं मष्टिना प्रहरन्तं सरुढं, दक्षिणे बामनं तत्पार्श्वे बलिं हेमाभं सर्वाभरणभितं सपत्नीकं हर्पेण पाणिभ्या हेमकलशमद्भरन्तं तस्योध्वें जाम्बवन्तं भेरीताहनपर च कारयेत । अत्रानुक्तं सर्वं भूभर्तुविधिना कारयेत् । त्रिविक्रमस्य कौत्कं विष्णुं चतर्भजमेव कारयेत ।

(वैखानसागमे ॥)

मुनी पार्थे जवनं जलेशी बामरधारिणी तक्ष्वें दक्षिणारिवामकां दक्षिणे निश्चाकरं तथा सनकसम्यससनस्क्रमारी च प्रसारितभागस्य कर्ज्यपारे ब्रह्माणं तत्पादं प्रष्ट्या इस्ताभ्यां प्रक्षालनं कृत्वा तच्छ्येलस्योदगणपार्थे तङ्काणी कर्ज्य-मन्यासर्वे हरेरिव कारयेत्। इत्यादशान्तरे विविक्रमलक्षणं हश्यते। १. सन्य-समिति स्यात्।

### प्रतिमालभणानि ।

त्रिविकसक्तमं वक्ष्ये वामपादेन मेदिनीम् । आकामन्तं दितीयेन साकत्येन नभसम्थलम् ॥

(जिल्परले पञ्चविज्ञापटले ॥)

सजलाम्बुदसंकाशस्याभ कार्यस्त्रिविकमः । दण्डपाशथरः कार्यस्त्रङ्कचकगदाथरः ॥ शङ्कचकगदापद्माः कार्यास्त्रस्य सुरूपिणः । निर्देहास्ते न कर्तव्यास्थेषं कार्यं तु पूर्ववत् ॥ एकोर्डुबदनः कार्ये देवो विष्कारितेक्षणः ।

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

### जामदग्न्यरामः ।

जामदान्यरामं मध्यमदशताख्न मितं सर्विश्वतिशताङ्गुळं क्षिभुजं रक्तामं श्वेतवख्रपरं दक्षिणहरूतेन परशुपरमुरेश्यवामकरं जटामकुटघरं सोपबीतं सर्वाभरणभूषितमेवं कारयेत् । कौतुकं तद्रूपं विष्णुं चतुर्भुजं वा कारयेत ।

(वैखानसागमे ॥)

रामश्चापेषुहस्तस्यात्वङ्गा परशुनान्वितः ।

(अग्निपु० ४९ अ०॥)

१. ' नृदेहास्ते' इति स्यात् ।

कार्यस्तु भार्गवो रामो जटामण्डल्दुर्दृशः । हस्तेऽस्य परशुः कार्यः कृष्णाजिनधरस्य तु ॥ (विष्णधर्मोत्तरे ॥)

जटाजिनधरो रामो भार्गवः परशुं दधत् । (रूपमण्डने ॥)

### राघवरामः ।

९. 'त्रिभक्तसती' इति पाठान्तरम् । २. एतत्पदादनन्तरं दशरथिस्ता-दशौन्तरे दश्यते । ३. स्थितामिति पाठान्तरम् । ४. देवीमिति पाठान्तरम् । ५. एतदादशौन्तरे न । ६. 'सीमिति देवस्ये'ति पदद्वयमादशौन्तरे न । ७. 'उद्वेदत्यारम्य किनिकृषाँननं कारये'दिखन्तस्य स्थाने 'भूषणाधितं स्वर्णोर्भ स्थामाम्बरथरं चापयरं रामवत्त्वयतं कारयेत् । इन्मन्तं अमुखे

धरं सुवर्णवर्णं स्थामाम्बर्धारं समभङ्गान्वितं कारयेत् । हनुमन्तं प्रसुखे किचिद् दक्षिणमाश्रियः स्थितं देवस्य स्तनान्तं नाध्यन्तमूरुम्हणन्तं वा सप्तताळमितं द्विभुजं दक्षिणेन हस्तेनास्यं १ वामेन स्ववक्षं च पिधानं र किश्चिद्ध्याननं कारयेत् ।

(वैखानसागमे ॥)

रामश्रापी शरी खङ्गी शङ्की वा द्विभुजस्स्मृतः ।

(अग्निपु० ४९ अ०॥)

रामो दाशरथिः कार्यो राजलक्षणलालितः । भरतो लक्ष्मणश्चेव शतश्च महाशयाः॥

तथैव सर्वे कर्तव्याः किंत मौटिविवर्जिताः ।

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

रामश्चारेषुधृक्छयामः ससीरमुसलो बलः ।

(रूपमण्डने ॥)

आग्नेये राघवं पश्चिमाभिमुखमुत्तराभिमुखं वा३ श्यामाभी रक्ताम्बरो मकुटादिसर्वाभरणसंयुक्तः श्रीवत्साङ्को द्विमुजो दक्षिण इषु-

किंचिहारीजमाशित्य देवस्य सनान्तं बोदय सप्तताकवेदाधिकाशीतिमात्रं द्विमुकं तीनमूर्णाननं दक्षिणेनास्यं पिधाय बायस्त्रोन स्वपादान्तं निपृक्ष तदि-परी. कार्यमध्याकर्षास्यतं किंपरां कारयेत् । 'दःवादशान्तरे दस्यते । १. हस्तेनास्यमिसेतादनन्तरं पिदधानिशितं भवितच्यम् । २. दधानमितिस्यात् ३. एतादशस्थलेतु यथायोग्यं 'कारयेत् । स' इत्यन्यादार्थम् ।

धरो वामे धनुरवलम्ब्य विभक्कसंस्थितो माधमासे पुनर्वसूजातस्सीतापति रथान्यस्ववमादिमूर्तेरिव, रामो<sup>९</sup> दाशरिधं वीरं काकुत्स्थमिति ।

तस्य दक्षिणे सीता हेमाना शुक्कान्वरा वामे पदाधरी दक्षिणह-स्तप्रसारिता दक्षिणं स्थितं वाममाकुञ्च्य पादमुद्वन्थकौटिकौन्तर्ल<sup>५</sup> करण्डिकामकुटसंयुक्ता वा सीताशक्षरबीजान्यत्मवै <sup>३</sup>श्रीमिव, सीतामयो-निजां कश्मी बैटेडीमिति।

वामे सौमित्रि रक्ताभं स्थामान्वरं द्विभुजो रामवत्त्रिभङ्गस्थि-तक्षापशरकोद्वन्थकौन्तल्युतो वैशाखे रोहिणाजातो लक्षायक्षरवीजोऽ-न्यासर्वे रामवत . सौमित्रि रामानजं लक्ष्मणं लक्ष्मीवर्धनितिति ।

दक्षिणे भरतस्थामाभो रक्ताम्बरोद्धन्धकीन्तल्युतस्शरचाप-खङ्गखेटकथरो द्विग्रज्ञाक्षमङ्गस्थितश्चेत्रे स्वायुद्धवो मलेको भगाद्यक्ष-रबीजः श्रीवस्पकीस्तुमोऽन्यस्पर्वं रामवत्, भरतं कैकेयीसुतं रामानुजं धर्मचारिणमिति।

बामे शत्रुघो हेमाभो रक्ताम्बरोद्वन्धकौन्तल्युतो ज्येष्ठमासे धनिष्ठाजातो नामायक्षरबीजो निर्मलेशोऽन्यत्सर्वं लक्ष्मणवत्, शत्रुघ्नं रामप्रियं विजयं भरतानजमिति ।

रामिति भवितव्यम् । २. 'उद्भवकुटिलकुन्तले' ति भवितव्यम् ।
 श्रिय इवेति भवितव्यम् ।

दक्षिणे पुरतोऽञ्जनाभः स्वेतवस्वभरः कपिरूपस्थर्वाभरणभृषितो द्विभुजो दक्षिणेनास्यं पिभय वामेन वस्त्रं विभयावनतगात्रस्तीताया वार्ताविज्ञापनपरो मृगवाहनो दण्डप्त्रजो महानादरवः श्रावणे मासि श्रवणजः कलायक्षरबीजां हनुमन्तः किपिराजं हनुमन्तं शब्दराशिं महामनिविति ।

दक्षिणे शरं नपुंसकं श्यामाभं श्वतान्त्ररं त्रिनेत्रं रौदससुद्रधो-परवं वायुवाहनं पक्षव्यजं शिरसि शरभूतं माधमाले वारूण्यजातं र शराधभरवांजं शरं महारवममोधं तींक्ष्णधारमिति ।

| वामे                                                 | ······       |
|------------------------------------------------------|--------------|
| श्वेताभो रक्ताम्बरोक्वदन्ना द्विभुजः प्राङ्गलीकृ     | त:३ पादाव-   |
| नतियुक्तो मृगध्वजवाहनो वैशाख आञ्छेषजो मेघरव          |              |
| बल्मर्तस्रु                                          |              |
| कृष्णवर्णो रक्तकेशक्शसदंष्ट्रिणो (१) द्विभुजं शूलधरो | हृदयेऽञ्जलि- |
| संयुक्तो मूलजातो मेघवाहनो                            |              |
| विभीषणं राक्षस                                       | .मनस्कं राम  |
| प्रियमिति ।                                          |              |

हनुमानिति अवितब्यम् । २. बारुणीजातिमिति अवितब्यम् ।
 प्राक्तलीकतहस्त इति अवितब्यम ।

#### प्रतिसालभूगारि ।

अभिमुखेडङ्गदरस्वेताओ स्काम्बरी स्कवत्ते ब्रिसुजः प्राङ्गछी-इतः । पादाबनत...... रोहिणीजातस्तुङ्गाद्यक्षरबीजोऽङ्गदं २ बालिपुत्तं रामभक्तं देवप्रियमिति ।

# (वैखानसागम एकविंशपटले ॥)

### बलभद्ररामः ।

अथ बल्भदरामं मध्यमं २ दशतालमिति द्विमुजं ब्रिनतं दक्षि-णहात्तेन मुसल्थरं बामेन हल्यरं खेतामं रक्तवल्वयरमुद्धब्कुन्तलं दक्षिणे रेवती देवी पद्मकिजल्कवर्णां पुष्पाम्बरचरां दक्षिणेन हस्तेन पद्मचरां प्रसारितवामहस्तामेवं कारयेत् । तद्गृपं कौतुकं विष्णुं चतुभुंजं वा कारयेत् ।

(वैखानसागमे II)

बल्देवो हल्पाणिमैदनिअमलोचनश्च कर्तव्यः । विश्वलुण्डलमेकं शङ्केन्दुमृणाल्गौरवपुः ॥ एकोनांशा कार्यो देवी बल्देवक्रण्यायोमेप्ये । किर्देशियतवामकरा सरोजिमतरेण चोडहती ॥ कार्यो चतुर्भुजा सा वामकराभ्यां सपुस्तकं कमलम् । द्वाम्यां दक्षिणपार्श्वे वरमधिष्वक्षसृत्रं च ॥

 <sup>&#</sup>x27;प्राजलीकृतहस्त' इति भवितव्यम् । २. 'स्वजायक्षरबीज' इति स्यात् ।
 'मध्यमदशतालिमिति 'मिति भवितव्यम् ।

वामेष्वष्टभुजायाः कमण्डलुश्वापमम्बुजं शास्त्रम् । वरशरदर्पणयुक्तास्सन्यभुजास्साक्षसृत्राश्च ॥

(बृहत्संहितायामष्टप**बाशत्तमाध्याये ॥**)

गदालाङ्गलभारी च रामो बाथ चतुर्भुजः। बामोर्ध्वे लाङ्गलं दचादधरशङ्खं सुशोभनम्॥

(अग्निपु० ४९ अ०॥)

सीरपाणिर्बलः कार्यो मुसली चैव कुण्डली । श्वेतोऽतिनीलवसनो मदोदश्चितलोचनः ॥

(विष्णधर्मोत्तरे ॥)

### कुल्गः ।

कृष्णस्य लक्षणं बक्ष्ये । मध्यमं १ दशतालमिति सर्विशतिशताङ्गुलेर द्विभुजं स्थामाभं रक्तवस्त्रघरं सर्वाभरणभृषितं १किरीटिनमुद्धद्वजन्तलं वा ४ दक्षिणेन' ६स्तेन अहीडायष्टिषरं वामोदातकरक्र्ररिरिहक्कासूनादध-

मध्यमदश्वतालिति भवितव्यम् । २. एतदिशेषणमन्यतरादर्शे न ।
 एतत्यदमन्यतरादर्शे न । ४. एतदन्यतरादर्शे न । ५. दिक्षणेनव्यारभ्य मार्गेणव्यन्तस्य स्थाने 'दिक्षणेन हस्तेन दिक्षणकरकटकात्रं नाभिदप्रं वा तस्याद....अन्यत्यर्थे राषवस्थोष्णवत् ।' इत्येवमन्यतरा-दर्शे हस्यते ।

स्तादयोर्ष्ट्रेक्स्सम्यन्सर्वं राषवस्योक्तमार्गेण । दक्षिणे रुक्मिणी देवी हेमामां धम्मिलुकुन्तल्युतामुद्धदकुन्तलां वा प्रसारितदक्षिणहस्तां सपद्मवामहस्तां तथा वामपार्थे सत्यभामां श्यामाभां रिशरोरहद्वन्ध-धम्मिलुयुतामुद्धदकुन्तल्युतां वा भारत्यत् । देवीस्यां कर्तप्रदक्षिणहस्तां प्रसारितवाम-हस्तां सर्वाभरणसंयुक्तां कारयेत् । देवीस्यां कर्तप्रदक्षिणहस्तां क्रार्येत् । देवस्य वामपार्थे गरुडं प्राञ्जलीकृत्य सुस्थितं कारयेत् । देवस्य दक्षिणहस्तं लीलायष्टियुनं वाम सश्च वा कारयेत् । तद्रप् कौतकं विष्णां चत्रभेजं वा कारयेत् ।

( वैखानसागमे ॥)

कृष्णश्चक्रधरः कार्यो नीलोत्पलदलच्छविः । इन्दीवरधरा कार्या तस्य साक्षाच्च रुक्मिणी ॥

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

१. धॉम्माक्रेजारभ्य सपद्मवामहत्तावित्यन्तस्य स्थानं 'शिरोहहधॉम्मकः युतासुद्धन्यकौन्तकः वामहत्तं दक्षिणं प्रसार्य वामं पद्ये त्यन्यतराहर्से दस्यते । २. धॅम्माक्रकृत्तव्युतामिति पाठान्तरम् । ३. एतर्चन्यतराहर्से न । ४. वेजारभ्य कारसेदिव्यन्तस्य स्थानं 'वामहस्तं दक्षिणं सपुणं वामं प्रसार्य किचिद्दंवं समीक्ष्य सर्वीमण्णसंयुक्तां कारयती' खेवसम्यतराहर्से विद्यते । ५. देवीभ्यान्स्यान्य देवस्त्रेखन्तमम्यतराहर्से न । ६. 'वामोतकूपरं सद्यक्कं वे'ति पाठान्तरम् ।

## नवनीतनहः ।

नवनीतनटस्य वामपादमाकुञ्च्ये स्थितं दक्षिणमुत्तानकुञ्चितं दक्षिणहस्तमभयं २ नवनीतपुतं वा २ वामं प्रसार्योत्तानं ४ सर्वा-भरणभूषितमम्बरहीनसम्बरधरायुतं भवनीतम्बरस्यं कारयेत्।

# वेणुगोपालः ।

गोपीगोपगोक्तन्याभिः परिवृतं दक्षिणं सखयोधतपादं वामं सुस्थितमाद्धन्यः द्विहस्तान्यामङ्गलीपु वेणुविवरान्संयोज्य त्रिभङ्गभङ्गगान-रससमन्त्रितः गोपाल गायकस् ।

(वैखानसागमे ॥)

गोपालप्रतिमां कुर्याद्वेणुवादनतत्पराम् । बर्हापीडां घनस्यामां द्विभुजामूर्श्वसंस्थिताम् ॥

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

# पार्थसारथिः ।

रथारूढं ध्वजाश्वचकमुकुटादिरथाङ्गैर्युक्तं रथं कृत्वा पार्थं सचापं प्राञ्जलीकृत्याधस्स्थले स्थितं चोपरि यत्न<sup>८</sup> यष्टिपाशौ गृहीत्वा

किविस्संस्थितमिति पाठान्तरम् । २. 'दक्षिणमभी'ति पाठान्तरम् ।
 एतदादशीन्तरे न । ४. प्रसार्यानुत्तानमिति पाठान्तरम् । ५. 'अम्बराधार-युत'मिति पाठान्तरम् । कि तु 'अम्बरधरं वै'ति स्यात् । ६. एतत्यदात्त्वे 'वेषु' मिति स्यात् । ७. 'विभन्नमक्ष'निति स्यात् । ८. 'यन्वयष्टिपाशा' विति स्यात् ।

दक्षपादं स्थितं वाममुङ्ग्व रथभित्तौ संस्थाप्य दक्षिणहस्तेन व्याख्यान-निर्णयाङ्गुळिमुद्रया संयुक्तं पार्थसारथिरूप कारयेत् ।

सदनगोपालः ।
रक्तवर्णो दशभुजस्सर्वाळङ्कारभूषितः ।
शङ्क्षचक्रगदापषपाशाङ्कशसुमाञ्चगान् ॥
इश्चकोदण्डमन्यान्यां वादयन्वेणुमादरात् ।
थोडशच्छदपद्यस्थव्यद्कोणोपरि संक्षितः ॥
गोपालो मदनास्थोऽयं मन्दस्मितसुखान्बुजः ।
स्वरपत्रस्थगोपीभिरादरादीक्षितोऽवतात ॥

(पाञ्चरात्रे ॥) कालियाहिमर्दकः ।

एवमेव काल्रियाहिफणोपिर स्थितं दक्षिणहस्तं सपताकं वाम-करेणाहिपुच्छं संगृह्य हत्यन्तं कात्येत्। क्रुणकरपाण्यसंङ्क्ष्यानि वक्तुं न शक्यानि : तस्मार्यपेष्टरूपं कारयेत

बद्धः ।

पद्माङ्कितकरचरणः प्रसन्नमूर्तिस्सुनीचकेशश्च । पद्मासनोपविष्टः पितेव जगतो भवेहुद्धः ॥ (बृहत्संहितायामष्टापञ्चाशत्तमाध्याये ॥)

शान्तात्मा लम्बकर्णश्च गौराङ्गश्चाम्बराष्ट्रतः । ऊर्ध्वपद्मस्थितो बुद्धो वरदाभयदायकः ॥

(अग्निपु० ४९ अ०॥)

काषायवस्त्रसंवीतस्कन्धसंसक्तचीवरः ।

पद्मासनस्यो द्विभुजो ध्यायी बद्धः प्रकीर्तितः ॥

(विष्णधर्मोत्तरे ॥)

बुद्धः पद्मासनो रक्तस्यक्ताभरणमूर्घजः । कथायवस्त्रो ध्यानस्थो द्विभजोंकार्द्वपाणिकः (१) ॥

(रूपमण्डने ॥)

कल्की।

किक्तिं भण्यमं २ दशतालिमितमश्चाकारं मुखमन्यनराकारं चतुर्भुजं चक्रशङ्कथरं खङ्गखेटकथरमुमरूपं भयानकमेत्रं देवरूपं कृत्वा कीतकं विष्णं चतुर्भजमेव कारयेत ।

(वैखानसागमे ॥)

धनुस्तृणान्वितः कल्की म्लेच्छोत्सादकरो द्विजः । अथवाश्वास्थितः खङ्गी शङ्कचक्रशरान्वितः ॥

(अग्रिप० ४९ अ०॥)

खङ्गोद्यतकरः कुद्धो हयारूढो महावलः । म्लेच्छोन्छेदकरः कल्की द्विमुजः परिकीर्तितः ॥ (विष्णप्रमीने ॥)

कल्की सखद्गोऽश्वारूढो हरेरवतरा इमे । (स्ट्रपमण्डने ॥)

7

कल्किनमित्यारभ्य मुखमन्यदिलेतत्पर्यन्तमन्यतरादशें न। २. 'मध्य-मदशतालमित'मिति भवितव्यम् ।

# वैष्णवमूर्त्यन्तराणि।

# वैष्णवमूर्त्यन्तराणि ।

## दत्तात्रेयः ।

मन्दारमुळे मणिमण्डपस्थितं सुवर्णदानैकिनिबद्धदीक्षम् । ध्यायेत्यरीतं नवनाथिसिद्धैदीरिब्यदावानळकाळमेञैः ॥ ब्याख्यासुद्धां करसरसिजे दक्षिणे संदधानो जानुन्यस्तावरकरसरोजातवामोश्रतांसः । ध्यानाधारासुखपरवशादधंमामीळिताक्षो दत्तात्रेयो भसिताववळः पातु नः क्रसिवासाः ॥

बास्मीकिरूपं सकलं दत्तात्रेयस्य कारयेत् ।

(दत्तात्रेयकल्पे ॥)

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

# हरिहरपितामहः।

एकपीठसमारूढमेकदेहनिवासिनम् । षड्भुजं च चतुर्वक्त्रं सर्वेलक्षणसंयुतम् ॥

अक्षमालां त्रिशूलंच गदांकुर्याच दक्षिणे। कमण्डलंच खटाक्रंचकांवामभजेतथा॥

(सपमण्डले ॥)

### पुरुषः ।

प्राच्यां पूरुषं प्राङ्मुखं श्वेताभं पीतवाससं श्रीमेदिनीभ्यां संयुक्तं पुरुषं पुरुषात्मकं परं पुरुषं धर्ममयमिति ।

## कपिलः ।

आग्नेय्यां कपिलं प्राव्यमुखं श्वेताभोऽष्टहस्तो दक्षिणेनैकमभय-मन्यचकासिहल्अरो<sup>१</sup> वामेनैकां कव्यवलम्बितमन्यण्डह्याशटण्डअरो रक्तवासास्तावित्रीयुक्तं कपिलं युक्तियरं सुद्धं वेदरूपिणमिति ।

(वैखानसागमे ॥)

प्रशुम्नं विद्धि वैराग्यात्कापिली तनुमास्थितः । मध्ये तु करकः कार्यस्तस्योत्सङ्गगतः परः ।। दोर्युगं चापरं तस्य शङ्गचक्रथरं भवेत् । पद्मासनोपविष्टक ध्यानसंमीलितेक्षणः ॥ कर्तन्यः कपिलो देवो जटामण्डलमण्डितः । बायुसरीधपीनांसः पद्माङ्कचरणद्वयः ॥

अन्येईस्तैबकासि हरुधर इर्ल्यथः। २. एतत्पवार्धात्परमधेनैकेन विच्छित्रेन भवितव्यमिति संभाव्यते।

मृगाजिनधरो राजन्! इमश्रुयङ्गोपवीतवान् ।

विभूर्मन्त्रमहापद्मकालिकासंस्थितः प्रभुः॥

वैराग्यभावेन महानुभावो च्यानस्थितस्स्वं परमं पदं तत् । च्यायंस्तथास्ते भुवनस्य गोता साङ्क्षप्रवक्ता पुरुषः पुराणः॥

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

# यज्ञमृतिः ।

नैकीत्यां पश्चिममुखस्तानचामीकरामश्चतुरगृङ्गो द्विशीर्थस्साहस्त-रशङ्कचकाञ्यदर्वीत्तुनस्त्र्वज्ञुद्दपश्चरित्रादो रक्तनस्त्रस्तर्वाभरणभूषितो दक्षिणवामयोस्त्वाहास्त्रधायुक्तो यज्ञो, यज्ञेशं सर्वेदेवमयं पुण्यं सर्व-कतवरमिति ।

(वैखानसागमे ॥)

# व्यासः ।

कुशः कृष्णतनुर्व्यासः पिङ्गलोऽतिजटाधरः । सुमन्तुर्जैमिनिः पैलो वैशम्पायन एव च ॥

तस्य शिष्याश्च कर्तव्याश्चत्वारः पारिपार्श्वकाः ॥

# धन्वन्तरिः ।

धन्वन्तरिस्सुकर्तव्यस्सुरूपः प्रियदर्शनः । करद्वयगतश्वास्य सामृतः कल्शो भवेत् ॥

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

### जलवासी ।

जलमध्यगतः कार्यश्लोषपन्नगतस्पगः । फणापञ्जमहारत्नदार्निरीक्ष्यशिरोधरः ॥

देवदेवस्तु कर्तव्यस्तत्र सुप्तश्चतुर्भुजः ।

तथापरश्च कतन्यश्यक्षमागाङ्कसास्यतः ॥ एकपाटोऽस्य कर्तन्यो लक्ष्म्यत्सङ्गतः प्रभोः ।

तथाएरश्च कर्तव्यस्तत्र जानौ प्रसाधितः॥

कर्तव्यो नाभिदेशस्यस्तथा तस्यापरः करः । तथैवान्यः करः कार्यो देवस्य त शिरोधरः ॥

सन्तानमञ्जरीधारी तथैवास्यापरो भवेत् । नाभीसरसि संभते कमले तस्य यादव !॥

सर्वप्रध्वीमयो देवः प्राग्वत्कार्यः पितामहः ।

नाललग्नौ च कर्तन्यौ पश्चस्य मधुकेटभौ ॥ दृरूपधारीणि भुजङ्गमस्य कार्याज्यथास्त्राणि तथा समीपे । जन्तवाग्ने यदपङ्गकोक्तं देवस्य रूपं परमस्य तस्य ॥

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

सत्पुरुपं १ शेषतल्पे दक्षो दण्डभुजोऽस्य तु । शिरोधरोऽस्य वामस्तु सपुष्पोऽयं जल्लेशयः ॥

१. सुप्तरूपामिति स्यात् ।

### प्रतिसाम्ब्यमानि ।

तन्नाभिपङ्कजे धाता श्रीभूमी च शिरोहिंगे । निध्यस्त्रादिस्वरूपाणि पार्श्वयोर्मधकैटभी ॥

(रूपमण्डने ॥)

# लक्ष्मीनारायणौ ।

लक्ष्मीनारायणौ कार्यौ संयुक्ती दिल्यस्विणौ । दक्षिणस्य विभोर्मृतिर्लक्ष्मीमृतिस्तु वामतः ॥ दक्षिणः कण्ठलम्नोऽस्या वामे इस्तस्सरोजस्त् ।। विभोर्गोमकरो लक्ष्मयाः कुक्षिभागस्थितस्सदा ॥ सर्वोवयवसंपूर्णा सर्वालक्क्षारमृत्यिता । सुष्ठुनेत्रकपोलास्या रूपयीवनसंयुता ॥ सिद्धिः कार्यो समीपस्था चामरमाहिणी श्चमा । कर्तव्यं वाहनं सल्ये देवाशोभागमं सदा ॥ शक्क्षचकारी तस्य द्वो कार्यो पुरुषी पुरः । यामनी हारकेयूरिकरीटमणिभूषणौ ॥ उपासकौ समीपस्था प्रभोन्नेक्षशिवालमकौ । रशनां योगपदं च शिखामञ्जलिमास्थितौ ॥

(विश्वकर्मशास्त्रे॥)

उमी च द्विभुजी कुर्यालुक्ष्मी नारायणाश्रिताम् । देवं शक्केस्स्वकीयैश्व गरुडोपरि संस्थितम् ॥

### प्रतिमालभूगानि ।

दक्षिणः कष्ठळम्रोऽस्या वामो हस्तस्सरोजधूक् । विभोवीमकरो ळक्ष्याः कुश्चिमागस्थितसदा ॥ सर्वेषामेव देवानामेवं युग्मं विधीयते । तेषां शक्तिः पृथमृपा तदखवाहनाकृतिः ॥

(रूपमण्डने

## हयप्रीवः ।

मूर्तिमान्युधिशीहस्तन्यस्तपादिस्सतन्छविः ।
नीलाम्बरघरः कार्यो देवो हयाशिरोधरः ॥
विद्यासंकर्षणांशेन देवो हयाशिरोधरः ।
कर्तव्योऽष्टभुजो देवस्तकरेषु चतुर्ण्वधः ॥
शक्रं चक्रं गदां पद्मं स्वाकारं कारयेद्रुषः ।
चत्वारश्च कराः कार्यो वेदानां देहधारिणाम् ॥
देवेन मृश्गिं वित्यस्तास्सवीभरणधारिणः ।

नरनारायणहरिकृष्णाः । दुर्वास्यामो नरः कार्यो द्विभुज्ञश्च महाबन्ः । नारायणश्चतुर्बोद्धनींजोदान्यरुज्ञ्बिदः ॥ तयोर्षेष्ये तु बदरी कार्या फलीवभूषणा । बदर्योमवनौ कार्योवश्वमान्नापरानुभौ ॥

अष्टचके स्थितौ याने स्तयुक्ते मनोरमे । कृष्णाजिनधरी दान्तौ जटामण्डलधारिणौ ॥ पादेन चैकेन रथस्थितेन पादेन चैकेन च जानुगेन । कार्यो हरिश्रात्र नरेण तुल्यः कृष्णोऽपि नारायणतुल्यमूर्तिः ॥

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

# वैकुण्ठः ।

वैकुण्ठं तु प्रवस्थामि सोऽष्टवाहुर्महाबङः । ताक्ष्योसनश्चतुर्वक्त्रः कर्तव्यस्थान्तिमिच्छता ॥ गर्दा खङ्गे शरं चक्रं दक्षिणेऽस्य चतुष्टयम् । शङ्कं खेटं धनुः पद्मं वामे दद्याबतुष्टयम् ॥ अप्रतः पुरुषाकारं नारसिंहं च दक्षिणे । अप्रतः पुरुषाकारं नारसिंहं च दक्षिणे ।

# बैलोक्यमोहनः ।

मुखानि पूर्ववत्तस्याप्यध्य त्रैलोक्यमोहनः ।
स बोडशभुजनताक्ष्योर्कडः प्राप्तवतुर्भुजा (१) ॥
गदा चकाङ्कृशौ बाणं शक्तिककं वरं कमात् ।
दक्षेषु मुद्गरः पाशस्त्राङ्गराङ्गराङ्गराङ्गराङ्ग ॥
श्रङ्गी बामेषु हस्तेषु योगमुद्राकरद्वयम् ।
नरं च नारसिंहं च सुकरं किपलानम् ॥

### चित्रमात्रभणानि ।

#### अनन्तः ।

अनन्ताऽनन्तरूपस्तु हस्तैद्वरिक्शिर्युतः । अनन्त्तशाक्तिसंबीतो गरुडस्थश्चतुर्युखः ॥ गदाक्रूपाणचकात्र्यो वज्राङ्कुशवरान्वितः । शङ्क्षसेटं धनुः पद्मं दण्डपाशौ च वामतः ।

### विश्वक्रपः।

विंशव्या हस्तकैर्युक्तो विश्वरूपश्चतुर्मुखः ।

पताका हत्व्यक्की च वन्नाङ्कुशशरास्तया ॥

चर्म च बीजपूरं च बरो दक्षिणबाहुषु ।

पताका दण्डपाशी च गदाखक्कोरपञ्जित च ॥

श्वक्की मुसल्यक्षं च क्रमास्युवीमबाहुषु ।

हस्तद्वये योगमुदा चैन (१) गरुडोपरिस्थितः ॥

क्रमान्नरनुसिंहस्रीवराहमुखबन्मुखैः ।

# (रूपमण्डने ॥)

### योगेश्वर: ।

पद्मासनसमासीनः किविन्मीळितळोचनः । घोणाग्ने दत्तदृष्टिश्च श्वेतपद्मोपरि स्थितः ॥ वामदक्षिणगौ इस्तावुत्तानावेकभागगौ । ताकरद्वपपार्थस्थे पङ्केरुहमहागदे ॥

### प्रतिग्रालक्षणानि ।

ऊर्ध्वे करद्वये तस्य पाञ्चजन्यस्मुदर्शनः । योगस्वामी स विज्ञेयः प्रथ्यो मोक्षार्थियोगिभिः ॥

(सिद्धार्थसंहितायाम् ॥)

अथादिसूर्तिविधि वस्य । अनन्तोत्सङ्गे समातीनं दक्षिणं प्रसार्य वाममकुञ्च्य दक्षिणहस्तमनन्तीत्सङ्गे न्यस्य वामवामजनूर्ये प्रसार्य चतुर्वाहुं शङ्कचक्रथर फणाभिः पञ्चभिवीरे छन्नमीठिं प्रवान्तास सवीभरणसूर्यितं कृत्वा तद्दक्षिणे सूर्यं वाम मार्कण्डेयमेक जातु- कर्मणास्यित्वा दक्षिणे अस्ताणं वामे शङ्करं च कृत्वा तद्र्यं कौतुकं च कृत्वा प्रतिष्ठोक्तक्रमेण प्रतिष्ठां कारयेत ।

( वैखानसागमे ॥)

1 · dre

चर्तुवेश्वत्रश्चर्तुष्यादश्चतुर्वोहुस्सिताम्बरः । सबीभरणवांक्षेतो धर्मः कार्ये विजानता ॥ दक्षिणे चाक्षमाळा च तस्य वामे च पुस्तकम् । मूर्तिमान्व्यवसायस्तु कार्ये दक्षिणभागतः ॥

 <sup>&#</sup>x27;दक्षिणपादमाकुञ्च्य बामं प्रसार्थे'ति पाठान्तरम् । २. 'तदनोध्वे'
 इति पाठान्तरम् । ३. 'फणान् पञ्च सप्त बा' इति पाठान्तरम् । फणाभिः पञ्चभिस्सप्तभिवौ इति भवितन्यम् ।

वामभागे ततः कार्यो दृषः परमरूपवान् । कार्यो पद्मकरै। मूर्जि विन्यस्तौ तु तथा तयोः ॥

(आदित्यपुराणे ॥)

# चतुर्विशतिमूर्तयः ।

शक्तवक्रगदापद्मी केशवास्त्यो गदाधरः । नारायणः पद्मगदाचक्रशद्भायधैः क्रमात् ॥ माधवश्चकशाद्धाभ्यां पद्मेन गदया भवेत । गदाञ्जशङ्क्वकी वा गोविन्दाख्यो गदाधरः॥ पद्मशङारिगदिने विष्णुरूपाय वे नमः । सश्रद्धाञ्जगदाचक्रमधुसुदनमूर्तये ॥ नमो गटारिशङ्काञ्जयक्तत्रिविक्रमाय च । सारिकौमोदर्कापग्रश्चवामनमर्तये ॥ चकाञ्जशक्रगदिने नमः श्रीधरमर्तये । हृषीकेशस्सारिगदाशङ्पश्चित्रमोऽस्त ते ॥ साञ्जशद्भगदाचकपद्मनाभस्त्रमृतये । दामोदर ! शङ्कगदाचऋपश्चित्रमोऽस्त ते ॥ शड्डाब्जचकगदिने नमस्संकर्षणाय च । सारिशङ्कगदाब्जाय वासुदेव! नमोऽस्त ते ॥

शङ्क्षचकायदाञ्जादिश्तप्रयुक्षमृत्ये ।
नमोऽनिरुद्धाय गदाशङ्काव्यापिविधारिणे ॥
साञ्जशङ्कायदाचकपुरुशोत्तममृत्ये ।
नमोऽअश्विकष्ठपाय गदाशङ्कारिपश्चिने ॥
ग्रुसिंहमृत्ये पश्चगदाशङ्कारिधारिणे ।
पश्चारिशङ्कायदिन नमोऽस्वच्युतमृत्ये ॥
गदाञ्जारिसशङ्काय नमः श्रीकृष्णमृत्ये ।
(पश्चपुराणे पातालखण्डे ॥)

केशवः कमलं कम्बं धत्ते चक्रं गदामि ।
नारायणः कम्बुण्यगदाचक्रधरो भवेत् ॥
माधवस्तु गदां चक्रं शङ्कं वहति पङ्कजम् ।
गोविन्दो धरते चक्रं गदां पर्यं च कम्बुना ॥
विष्णुः कौमोदकी पर्यं पाश्चजन्यं सुदर्शनम् ।
मधुस्दनस्तु चक्रं शङ्कं सरसिजं गदाम् ॥
विविक्रमोऽम्बुजगदाचकशङ्कान्वभति यः ।
वामनश्शङ्कभृचक्रगदापग्रलसक्तरः ॥
श्रीधरो वारिजं चक्रं गदां शङ्कं दधाति यः ।
इपीकेशो गदां चक्रं पर्यं शक्रं च धारयेत् ॥
प्रमामः पाश्चजन्यं पर्यं चक्रं गदामि ।
दामोदरोऽम्बुजं शङ्कं गदां धत्ते सुदर्शनम् ॥

### प्रतिमात्रभणानि ।

संकर्षणो गदाकम्बसरसीहहचक्रभत । वासदेवो गदाशङ्कत्वकपद्मधरो मतः ॥ प्रवासश्चकभृष्ठक्रगदाम्भोजानि पाणिभिः। अनिरुद्धो लसञ्चकगदाशद्वारविन्दवान् ॥ परुषोत्तमस्त चकं पषशाह्रगदा दधत् । अधोक्षजस्सरसिजं गदाशङ्कसुदर्शनम् ॥ नरसिंहस्त चकाव्जगदाकम्बविराजितः । अन्यतस्त गदापधचक्रशद्भैस्समन्वितः ॥ जनार्दनोऽस्त्रजं चक्रं कस्त्र कौमोदकी दधत । उपेन्द्रो वहते शद्धं गदां चक्रं कुशेशयम् ॥ हरिर्धारयते कम्ब चक्रं तामरसं गदास । कृष्णः करैः पाञ्चजन्यं गदामव्जं सदर्शनम् ॥ एतास्त मूर्तयो ज्ञेया दक्षिणाधः करात्कमात । वासदेवादिवर्णास्यष्यटषडेते तदादयः ॥

(रूपमण्डने ॥)

# मानुषवासदेवः ।

अथ मानुत्रं वासुदेवमायताश्रे १ विमाने मध्यमं २ दशलालमितं सर्विशतिशताङ्गुलं द्विसुजं चऋशङ्कथरं दक्षिणे रुक्मिणीं देवी तदक्षिणे

 <sup>&#</sup>x27;वासुदेवमाश्रवे'दिति पाठान्तरम् । २, मध्यमदशतालेति भवितन्यम् ।

हळमुसळघरं १ बळमदं तदिक्षणे प्रथमं द्विभुजं क्षुरिकाधरदिक्षणहरूतं कष्णवळन्वितवामहस्तं तदिक्षणे विरिश्चं चतुराननं चतुर्धुजं देवस्य वामपार्थेऽनिरुद्धं दिशुजं खब्क् बेटकघरं तदामे साम्बं द्विभुजं दान-दिक्षणकर्रभन्यइण्डघरं गतस्य वामे गरुद्धं च कारयेत्। तेषां वर्णा-म्बराभरणानि ग्रगूक्तविधिना कारयेत्। देवानेतान्श्यितानेव संस्थाप्य तद्वपुं कौतुकं कारयेत्। अथवा तेषां मध्ये विष्णुं चतुर्भुजमेव स्थाप्येत ।

# दैविकवासुदेवः ।

दैविकशासुदेवं सिंहासने समासीनं चतुर्भुजं शङ्कुचक्रधरं श्रीभूम्या६ सहितं तथा देवस्य दक्षिणवामयोः पूर्वोक्तान्देवा-न्वळभद्रस्य दक्षिणे॰ देवीं रेवतीं प्रयुक्तस्य दक्षिणे॰ रोहिणीमनिरुद्ध-स्योशां९ साम्बस्येन्द्रकरी च १० सहैव ११ स्थापयेत् । एतेवां कौतुक-विम्मं प्रवेवत ।

(वैखानसागमे ।)

 <sup>&#</sup>x27;हळघारायुत'मिति पाठान्तरम्। २. 'नीळमघे' मिति पाठान्तरम्।
 'दक्षिणे दारक'मिति पाठान्तरम्। ४. एतदादशीन्तरे न। ५. 'तद्द्र्ण्वे'मिति
 पाठान्तरम्। ६. 'आणुमिभ्या' मिति भवितव्यम्। ७. एतदादशीन्तरे न।
 एतदन्यतरादश्चें न ९. 'अनिरुद्धस्य रामा'मिति पाठान्तरम्। १०. साम्बस्य-सान्दुक्तरे के'ति पाठान्तरम्। १९. 'समक्षा' इति पाठान्तरम्।

दक्षिणे तु करे चक्रमधस्तात्पक्षमेव च ।

बासे शक्क्षं गदाधस्ताद्वासुदेवस्य छक्षणम् ॥

श्रीपुष्टी चापि कर्तव्ये पष्मवीणाकरात्विते ।

ऊरुमात्रोप्छ्लायामे माङाविद्याधरौ तथा ॥

प्रभामण्डळसंस्यौ तौ प्रभा ह्रस्यादिभुषणौ ।

पक्षामं पादपीठं त प्रतिमास्वेवमाचरेत ॥

(अग्रिप० १०४ अ०॥)

एकवक्तश्चतुर्वाहुस्तीम्यरूपस्युदर्शनः ।
पीताम्बरश्च मेघाभस्सर्वाभरणभूषितः ॥
कण्ठेन द्युभदेशेन कम्बुतुस्येन राजता ।
बराभरणयुक्तेन कुण्डलेत्तरभूषिणा ॥
अङ्गदी बद्धकेयूरी वनमालाविभूषणः ।
उरसा कौस्तुभं विश्रक्तिरीट शिरसा तथा ॥
शिरःपद्मस्तयेवास्य कर्तव्यश्चारकार्णिकः ।
पुष्टिश्चिष्टायतमुजस्ततुस्तामनखाङ्गुलिः ॥
मध्येन त्रिवलीभङ्गशोभितेन सुचारुणा ।
खीस्रप्थारिणी क्षोणी कार्या तत्यदमय्या ॥

१. ' इस्त्यादिभूषणा' इति स्यात् ।

#### प्रतिसालभणानि ।

तत्करस्थाद्वियगलो देव: कार्यो जनार्टन: ) मालानमगढनगमः विजित्विकवानमञ्जालाः ॥ अनदस्या (१) मही कार्या देवदर्शितविभाता । देवश्च कटिवांसन कार्यो जान्ववलम्बिना बन्धाला च कर्तच्या देवजान्वनलस्त्रिती । यज्ञे।प्रवीतं कर्तव्यं नाभिदेशमपागतम् ॥ उत्पत्नक्रकमलं पाणी कर्याहेवस्य दक्षिणे । वामपाणिगतं शक्वं शक्काकारं त कारयेत ॥ दक्षिणे त गदा देवी तनमध्या सलोचना । स्त्रीरूपधारिणी मग्धा सर्वाभरणभवितः ॥ पञ्चन्ती देवदेवेशं कार्या चामरधारिणी । कर्यात्तन्मुधि विन्यस्तं देवहस्तं त दक्षिणम् ॥ बामभागगतश्चकः कार्यो लम्बोदरस्तथा । सर्वाभरणसंयक्तो इत्तविष्कारितेक्षण: ॥ कर्तव्यश्चामरकरो देववीक्षणतत्परः । क्योंद्रेवकरं वामं विन्यस्तं तस्य मुर्धनि ॥

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

वासुदेवस्संकर्षणः प्रयुक्तश्चानिरुद्धकः । श्वेतरक्तपीतकृष्णाः कमात्कृतयुगादिषु ॥

प्रथा दिजातिभिश्चेषां छत्राभं कुर्कुटाण्डवत् । त्रपुषाभं च बालेन्द्यमं कुर्याचिरं १ कमात् ॥ (रूपमण्डने ॥)

मंकर्षण: ।

वासदेवस्वरूपेण कार्यस्संकर्षणः प्रभः। स त ग्रुक्रवपुः कार्यो नीलवासा यद्त्रम!॥ गटास्थाने च मसलं चक्रस्थाने च लाङ्गलम् । कर्तव्यौ तनुमध्यौ तु नृरूपौ रूपसंयुतौ ॥

प्रदासः ।

वीसुदेवस्वरूपेण प्रयुद्धश्च तथा भवेत् । स तु दूर्वाङ्करस्यामस्सितवासा विधीयते ॥ चक्रस्थाने भवेचापो गदास्थाने तथा शरः। तथाविधौ तौ कर्तव्यौ यथा मुसललाङ्गली ।। चापबाणधरः कार्यः प्रशुप्तश्च सुदर्शनः । राजिनद्रमणिञ्यामञ्ज्वेतवासा मदोत्कटः ॥

अनिरुद्धः ।

एतदेव तथा रूपमनिरुद्धस्य कारयेत् । पश्रपतामवपुषो रक्ताम्बरधरस्य तु ॥

१. 'कुर्याच्छिर' इति स्यात् ।

चक्रस्थाने भवेबर्म गदास्थानेऽसिरेबच । चर्म स्थाबकरूपेण प्रांष्ठुः खङ्गो विजीयते ॥ चक्रादीनां स्वरूपाणि किंबित्यूवें सुदर्शयेत् । रम्याण्यासुधक्रपाणि चक्रादीन्येव यादव !॥ बामयार्थ्यगताः कार्यो देवानां प्रवरा ब्वजाः । सुपराकासुता राजन्! यष्टिस्थास्ते यथेरितम् ॥

अनिरुद्धसाम्बौ ।

कर्तव्यक्षानिरुद्धोऽपि खन्नचर्मघरः प्रसुः । साम्बः कार्यो गदाहस्तस्सुरूपक्ष विशेषतः ॥ साम्बानिरुद्धौ कर्तव्यौ पद्माभौ रक्तवाससौ ।

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

साम्बद्रगुद्री ।

साम्बश्च गदाहस्तः प्रयुज्जश्चापभृत्सुरूपश्च । अनयोस्त्रियौ च कार्ये खेटकनिश्चिशधारिण्यौ ॥

(ब्रहत्संहितायामष्टापञ्चाशत्तमाध्याये ॥)

विष्णुः ।

विच्युः किरीटमकुटकटिस्त्रविभूषितः । पीताम्बरधरस्सीम्यश्वतुर्भुजसमन्वितः ॥

## परिमासभागानि ।

अभयं दक्षिणं हस्तं कटकं वामहस्तकम् । परहस्ते त वामे त शकंचकंच दक्षिणे ॥

पद्मपीठोपरिष्ठात्तु सस्यश्यामनिभाकृतिः । श्रामीनो वा भिग्नो वापि सन्येऽसन्ये श्रियान्त्रितः ॥

संयुक्तः केवलो वापि कर्त्तन्यं विष्णुमर्त्तिनम् ।

(अंशुमद्भेदागमे एकोनपद्भाशपटले II)

शङ्कचक्रथरं देवं पीताम्बरधरं हरिस् । श्रीभूमिसहितं देवं सर्वाङङ्कारसंयुतम् ॥ स्थितं वाथ समासीनं शयितं वापि कारयेत् । (सप्रभेदागमे चतिक्काश्चमपटेल ॥)

कार्योऽष्टभुजो भगवांश्वतुर्भुजो द्विभुज एव वा विष्णुः । श्रीवत्साङ्कितवक्षाः कौस्तुभमणिभूषितोरस्कः ॥

भतसीकुसुमस्यामः पीताम्बरिनवसनः प्रसम्भुखः । कुण्डलिकरीटधारी पीनगलोरस्थलांसभुजः ॥

खन्नगदाशरपाणिर्दक्षिणतश्शान्तिदश्रतुर्थकरः। वामकरेषु च कार्मुकखेटकचकाणि शङ्कश्च ॥

अथ च चतुर्भुजिमिच्छति शान्तिद एको गदाधरश्चान्यः । दक्षिणपार्थे क्षेत्रं वामे शङ्कश्च चन्नः च ॥

द्विभुजस्य तु शान्तिकरो दक्षिणहस्तोऽपरश्च शङ्कधरः । एवं विष्णोः प्रतिमा कर्तव्या भूतिमिच्छद्भिः ॥

(बहत्संहितायामष्टापञ्चाज्ञात्तमाध्याये ॥)

देवदेवं यथा विष्णुं कारयेव्रह्डस्थितम् ।
कौस्तुभोद्वासितोरस्कं सवीभरणधारिणम् ॥
सजलान्धुदसम्छायं पीतदिव्याम्बरं तथा ।
मुखानि वास्य चत्वारि बाहवो द्विगुणास्तथा ॥
सौम्येन्द्रवदनं पूर्वं नारसिहं तु दक्षिणम् ।
कपिछं पश्चिमं वक्त्रं तथा वाराहमुत्तरम् ॥
तस्य दक्षिणहर्सेषु बाणारिमुसलाभयम् ।
चर्मं सीरवराविनदु वोमं च वनमालिनः ॥
कार्याणि विष्णोधेर्मेस् । वामहरसेष्यनकस्तात

लोकपालविष्णुः । एकवक्त्रो द्विबाहुश्च गदाचक्रधरः प्रमुः ।

बिष्ण्वायतनम् । दक्षिणे पुण्डरीकाक्षं पूर्वे नारायणं न्यसेत् । गोविन्दः पश्चिमे स्थाप्य उत्तरे मथुसूदनः ॥

बाचस्पत्थे विष्णुलक्षणप्रदर्शनावसरे 'अरि चकं इन्दुक्शक्क' इति
 विवरणं कृतम् ।

#### प्रतिसासभवानि ।

ईशाने स्थापयेदिष्णुमाझेच्यां तु जनार्दनम् । नैर्न्नत्ये पद्मनाभं च वायन्ये माधवं तथा ॥ केशवो मध्यतस्त्थाप्यो वासुदेवोऽधवा बुपैः । संकर्षणो वा प्रयुद्धोऽनिक्द्वो वा यथाविषि ॥ दशावतारसंयुक्तस्थाप्यो जन्नश्योऽधवा । अप्रतस्त्वकरस्थाप्यासवेदेवमयस्त्रुभः ॥

# विष्णोः प्रतिहाराः ।

प्रतीहारांस्ततो बश्चे दिशां चतस्णां कमात् । वामनाकाररूपास्ते कर्तव्यास्मवेतरशुभाः ॥ तर्जनी शङ्कचके च चण्डो दण्डं दभक्तमात् । वामे स्थाप्यः प्रचण्डोऽक्रापसच्ये दक्षिणे द्वानः ॥ पद्मं खङ्गं खेटकं च करैकिंपद्गदां जयः । बिलोमे पद्मगदयोविंजयस्तौ कमाच्यसेत् ॥ तर्जनी बाणचापं च गदां धाता तु सृष्टतः (१) । गदापसच्ये तैरह्वेविंधाता वामदक्षयोः ॥ तर्जनी कमल् शङ्कं गदां भद्मः कमाह्यस्त् । शक्षापसव्ययोगेन सुभदस्तौ कमाच्यसेत् ॥

(रूपमण्डने ॥)

# गरुष्ठः ।

ताक्यों मरकतप्रस्यः कौशिकाकारनासिकः ।
चतुर्धुजस्तु कर्तव्यो इननेत्रसुखस्तया ॥
गृश्रोकजानुचरणः पक्षद्वयिवपूषितः ।
प्रभासंस्थानसीवर्णकछापेन विराजितः ॥
छत्रं तु पूर्णकुम्मं च करयोस्तस्य कारयेत् ।
करद्वयं तु कर्तव्यं तथा विरचिताङालि ॥
यदास्य भगवान्युष्ठे छत्रकुम्भधरौ करी ।
न कर्तव्यो तु कर्तव्यो देवपादचरो हुमौ ॥
किंचिख्यकांदरः कार्यस्यर्भगरणम्वितः ।

# (विष्णुधर्मीत्तरे ॥)

उपेन्द्रस्याप्रतः पक्षी गुडाकेशः कृताञ्चलिः । सञ्यजानुगतो भूगौ मूर्मी च फणिमण्डितः ॥ स्पृळजद्द्वी नरप्रीवस्तुक्रनासो नराक्रकः । द्विबाहुः पक्षयुक्तश्च कर्तत्र्यो विनतामुतः ॥

(श्रीतत्वनिधौ ॥)

आजान्त्ताहेमप्रभमथ [च\*] हिमप्रख्यमानाभि साक्षा-दाकण्डाकुङ्कुमाभं अमरकुल्समस्यामलं मूर्प्रि शान्तम् ।

# प्रतिसासक्षणानि ।

व्यासम्ब्रह्माण्डगर्भं हिस्तुनमभयदं पिङ्गनेबोप्रतारं
तावर्यं नीळाप्रनासपुतिविविधमहापश्चळ्यं नमामि ॥
पाळोदवो गरुस्मानपुतघटगदाशङ्क्वमृत्रसिनागान्विभाणः कृष्णपादो निजकरकमळेरष्टामेस्स्यर्णवर्णः ।
पापन्नैः पश्चपातरिखळविषदरैराश्रितार्तिष्ठवतः
श्रीमान्या पद्मगारिस्सकळविषमयाद्रालजाळोज्यळाङ्गः ॥
(शिस्पराले ॥)

१. 'पायाहेवो ' इति स्वात् ।

# आयुधपुरुषाः ।

# आयुधपुरुषाः ।

आयधपरुषाः ।

दशायुषप्रतिष्ठां तु बक्ष्ये व्यक्षणपूर्वकम् ।
बन्नं शार्कि १ च दण्डं च खन्नं पाशं तथाङ्कुशम् ॥
गदा त्रिश्चलं पगं च चन्नं चेति दशायुषम् ।
एकवक्त्रं द्विनेत्रं च करण्डमकुटान्वितम् ॥
छताङ्गलिपुटोपेत द्विबाहुं सर्वरूक्षणम् ।
प्रतिमालक्षणप्रोक्तमानेनेव समाचरेत् ॥
जाये शाक्तगदे ह्रेयं चक्रपपे नपुंसक्तं ।
शेषाः पुमासो विह्नेयास्वष्टताल्विनिर्मताः ॥
स्वमूर्तायुषसंयुक्तासंविक्तपा देकतालतः ।
तालाष्टांशविष्टक्षा तु चतुस्ताल्ववसानकम् ॥
कस्ययेदायुषं विद्वानस्त्ववार्योक्तमार्गतः ।
तेवां गूण्योवुषं कार्यमथवा मकुटोपरि ॥

१. शक्तिकोति भवितव्यम् । २. स्वकीयादिति भवितव्यम् ।

हस्तयोरन्तरे वापि वामेतरकरेऽपि वा । परित्यज्याङ्कृतं यद्वा तत्स्थाने कल्पयेङ्कुजम् ॥

(उत्तरकामिकागमे अष्टषष्टितमपटले II)

शक्तिस्त योषिदाकारा छोहिताकी वकाश्रिता । त्यादो परि प्रकार कामो होतो लोहितलोचनः ॥ खब्रक्ष पुरुषश्च्यामशरीरः ऋदुलोचनः । पाशस्त्रप्रफणस्तर्पपरुषः पच्छसंग्रतः ॥ ध्वजस्त परुषः पीतो व्यावतास्यो महाबलः । गदा पीतप्रभा कन्या सर्पानजघनस्थला ॥ तिश्रलं पुरुषो दिन्यस्तुभ्रश्यामकलेबरः । शकोऽपि परुषो दिन्यश्शक्कश्श्मभलोचनः॥ हेतिबहितिथी(१) सा स्त्री भिन्दिक्क्यामतनः प्रमान । शरस्यात्परुषो दिव्यो रक्ताको दिव्यलोचनः ॥ धनस्त्री पद्मरक्ताभा मधि परितचापभत । एवमखाणि प्रतानि जानीयात्परमेश्वरे ॥ उक्तानां चैव सर्वेषां मुर्जि स्वायुधलाञ्छनम् । भुजौ हो त प्रकर्तव्यो स्कन्दल्झो भरता बधेः ॥

१. स्कन्धलग्राविति भवितव्यम ।

(विष्णधर्मोत्तरे ॥)

#### प्रतिसालभणानि ।

वजं शक्तिं च दण्डं च खक्तं पाशं तथाङ्क्रग्रम् ।

गदा त्रिरुष्टं चक्रं च पग्नं चेति दशायुभम् ॥

दिसुजाश्च द्विनेशस्त्र सर्वभरणसंयुताः ।

कृताज्ञिलेपुटोपेताः करण्डमकुटान्विताः ॥

तत्तद्वस्त्रप्रमाणेन अक्तम्तिकानिताः ।

नानावर्णसमापुत्तं नीलजीमृतवर्णकम् ॥

नीलकं प्रधारां च तुषारं चेन्द्रनीलकम् ॥

शारदाशं च रक्तं च वज्ञादीनां तु वर्णकम् ॥

जायार शक्तिगदा विद्यालाशपग्ने नपुसके ।

शषाः पुमानिति द्व्यालाः क्षीतितास्वक्रमूर्तयः ॥

(पूर्वकारणागमे चतर्दशपटले ॥)

# सुदर्शनपुरुषः ।

चर्त्र शक्कृं च चापं परशुमितिमिषुं शुरूपाशाक्कृशामिं विजाणं खक्कषेटं हरुमुसरुगदाकुन्तमसुप्रदंष्ट्म् । ज्यालाकेशं त्रिनेत्रं कनकमयल्पदात्रत्रमसुप्ररूपं वन्दे यदकोणसंस्थं सकलरिपुजनप्राणसंहारचकम् ॥

(शिल्परले ॥)

शक्तिबोति भवितव्यम् । २. जाये शक्तिगदे इति भवितव्यम् ।

ज्योतिश्वडालमालिश्विनयनवदनष्योडशोत्तक्रवाहः प्रत्यालीदेन तिष्ठन्यणवशश्चराधारषटकोणवर्ती । निस्सीमेन स्वभस्य निखिलमपि जगल्लेमवसिमाणो भयात्सौदर्शनो वः प्रतिभटपरुषः प्ररुषः पौरुषाय ॥ ७५ ॥ उप्रंपस्याक्षमुद्यद्भकटि समकटं कण्डलि स्पष्टदंष्टं चण्डास्त्रेबीहदण्डैर्लसदनलसमक्षीमलक्ष्योरकाण्डम । प्रत्यालीदस्थपादं प्रथयत् भवतां पालनन्यप्रमप्रे चक्रेजोऽकालकालेरितभटनिकटाटोपलोपाय रूपम् ॥ ७९ ॥ चक्रं कुन्तं कृपाणं परशृहतवहावह्नशं दण्डशक्ती श<u>इं</u> कोदण्डपाशौ हलमुसलगदा वज्रशूलांश्व हेतीन् । दोर्भिस्सव्यापसञ्चैर्दधदतुरुबरुस्तम्भितारातिदर्पै-र्व्युहस्तेजोऽभिमानी नरकविजयिनो जन्भतां संपदे व: ॥८०॥ (सदर्शनशतके ॥)

# आदित्याः ।

# आदित्याः ।

आदित्याः ।

द्विभुजाः पग्रहस्ताश्च रक्तपग्रासने स्थिताः ।
रक्तमण्डलसंयुक्ताः करण्डमकुटान्विताः ॥
रक्तमण्डलसंयुक्ताः करण्डमकुटान्विताः ।
रक्तम्बरप्रशस्तवें सर्वाभरणभूषिताः ।
रक्तमंबरसमायुक्ता भास्करा द्वादशा इमे ॥
वैवस्ततो विवस्तांश्च मार्ताण्डो भास्करो रविः ।
रोकप्रकाशकश्चैव लोकसाश्ची त्रिविकमः ॥
आदिस्रश्च तथा स्ट्यैः अंद्युमांश्च दिवाकरः ।
एते वै द्वादशादिसाश्चोत्तरादिकमास्थिताः ॥

(अंशुमद्भेदागमे एकोनपञ्चाशपटले ॥)

अर्थमा चेन्द्रवरुणौ पूषा विष्णुर्भगस्तथा । अजधन्यो जधन्यश्च मित्रो धाता इति स्प्रताः ॥

#### यतिमालभागानि ।

विवस्तांश्चेव पर्जन्यस्वादित्या द्वादश स्मृताः । दिभजाः पद्मद्वास्ताक्ष्य स्कपद्मासने स्थिताः ॥

रभिमण्डलसंयक्तास्तरका लोकनायकाः ।

(सप्रभेदागमे अष्टचत्वारिंशत्तमपटले ॥)

अदितः पुत्रभावत्वादादित्यस्यति १ चोच्यते । ईश्वरस्यार्थभागे तु जगश्रश्चिरिति र स्पृतः ॥ दिभुजं पण्डस्तं तु रक्तवर्णं सुरूपकम् । करण्डमकुटोपेतं सर्वाभरणाभूषितम् ॥ मकुटद्विगुणं तारं प्रभामण्डसम्प्यमम् । उपाश्च प्रत्युपोदेवी सन्यासन्ये तु संस्थितः २ ॥ अरुणं चामतः कृत्वा पङ्क्तंत्र तत्वरूपकम् । सप्ताश्वरयमप्यस्यं भास्तरं पापनाशनम् ॥ रक्तप्यासनस्यं हि आसनं तत्र कर्ल्यत् । पूर्वोक्तविधिना सर्वमादित्यं परिकट्येत् ॥

(सप्रभेदागमे एकोनप्रशासत्तमपटले ॥)

 <sup>&#</sup>x27;स्त्विति' इति भवितव्यम् । २. 'जगवक्षु'रिति स्थात् ।
 संस्थिते' इति भवितव्यम् । ४. 'पहुनिदे'ति भवितव्यम् ।

रक्तवर्णों महातेजा दिबाहु: एषाग्रह्मविः ।
सप्तमिस्तुरगैर्युक्ते सर्वरञ्जुसमन्विते ॥
एक्तवके रथे तिष्ठन्पादाकान्तसरोहहः ।
माणिक्यकुण्डलोपेतः पद्मरागिकरीटकः ॥
रक्ताम्बरथरो रम्यस्सुव्यक्ताङ्गो मनोहरः ।
अनुहसारथिः कार्यः प्रतिहारौ च पार्श्वयोः ॥
मण्डलिङ्गलनामानौ १ खङ्गबेटकथारिणौ ।

(शिल्परत्ने पञ्चविंशाध्याये ॥)

नासाळ्ळाटजद्वीरगण्डवश्चांसि चोन्नतानि रवेः । दुर्यादुरीच्यवेषं गृढं पादादुरो यावत् ॥ विश्राणस्वकररुहे पाणिभ्यां पङ्क्रजे मुकुटभारी । कुण्डळभृषितवदनः प्रळम्बहारो वियद्गृहतः ॥ कमळोदरशुतिमुखः कश्चकगुत्तास्मतप्रसन्नामुखः । रानोज्बळप्रमामण्डळश्च कर्तुस्तुमकरोऽर्कः ॥ सीम्या तु हस्तमात्रा बसुदा हस्तद्वयांच्छ्रिता प्रतिमा । श्विमसीभिक्षाय भवेत्त्वनहंस्तप्रमाणायाम् ॥

(बृहत्संहितायामष्टापञ्चाशत्तमाध्याये ॥)

पादेऽस्मिन्नधिकाक्षरसद्भावान्मत्स्यपुराणवचने च दण्डिपिङ्गळाख्य पुरुषद्भ्यस्य सूर्यपार्श्वर्त्तित्वक्ष्यनादलापि 'दण्डिपङ्गळनामानी' इति भवितन्थ्यम् ।

श्रण बत्स ! प्रवक्ष्यामि सूर्यभेदांस्त ते जय ! । यावत्प्रकाशकस्सूर्यो १ जायते मूर्तिभिर्यथा ॥ दक्षिणे पौष्करी माला करे वामे कमण्डल: । वकान्यां जोभितकरा सा धात्री प्रथमा स्प्रता ॥ इालं बामकरे चारवा दक्षिणे सोम एव च । मैत्री नाम त्रिनयना कुशेशयविभूषिता ॥ प्रथमे त करे चक्रं तथा वामे च कौमदी। मर्तिरार्थमणी ब्रेया सपद्मैः पाणिपछवैः ॥ अक्षमाला करे सब्ये चक्रं वामे प्रतिष्ठितम । सा मूर्ती रौद्री ज्ञातच्या प्रधाना पद्मभूषिता ॥ चक्रं त दक्षिणे यस्या वामे पाशस्त्रशोभनः । सा बारुणी भवेन्मृतिः पद्मव्यप्रकरद्वया ॥ कमण्डलदक्षिणतो माल। चाक्षमयी भवेत । सा भवेत्सम्मता सूर्यमूर्तिः पद्मविभूषिता ॥ यस्या दक्षिणतश्शलं वामहस्ते सदर्शनः । भगमर्तिस्समाख्याता पद्महस्ता श्रुभा जय !॥ अथ वामकरे माला त्रिशलं दक्षिणे स्मृतम् । विवस्बन्मतिरेषा स्यात्पद्मालाञ्छनलक्किता ॥

जगतप्रकाशकः' इति स्थात् ।

पूपास्यस्य भवेन्म्[तिर्द्विज्ञा पद्माळाठिकता ।
सर्वपापहरा क्षेया सर्वळक्षणाळकिता ॥
दक्षिणे तु गदा यस्या वामे चैव सुदर्शनः ।
पद्मान्यमा तु सावित्री मृतिस्सर्वार्थसाधनी ॥
सूचं च दक्षिणे हस्ते वामे हामजकाळिकाम् ।
मृतिस्वाध्री भजेत्सा स्यापमस्द्वकरद्वया ॥
सुदर्शनकरा सन्य पद्महस्ता तु वामतः ।
एया स्याद् द्वादशी मृतिर्विष्णोरमिततेजसः ॥
धाता मित्रोऽयमा स्त्रो वस्णस्पूर्व एव च ।
भगो विवस्वान्युवा च सविता दशमस्स्यतः ॥
एकादशस्तथा लद्या विष्णुद्रीदश उच्यते ।

(विश्वकर्मशास्त्र ॥)

रविः कार्यस्कु सस्मश्चः सिन्दूरारूपसुप्रभः । आपिष्य<sup>९</sup> वेषस्साकारस्सवीगरणभूपितः ॥ चतुर्बोद्धमेहातेजाः कवचेनाभिसंकृतः । कर्तव्या रशना चास्य पानीयाङ्गेति संजिताः ॥

बृहस्संहितायां सूर्यस्य उदीच्यवेषकथनात् अत्रापि 'उदीच्यवेष'
 इति स्यात् ।

#### प्रातिकासकामानि ।

रचामस्त्रस्य कर्तन्या वास्तरिशाहस्त्रमे । कर्ध्वे स्वव्हामसंस्थाना सर्वपष्पचिता शभा ॥ स्त्रक्षणकणस्त्राकारो रणडः कार्योऽस्य वाप्रतः । दक्षिणे पिकले । भागे कर्तन्यश्चातिपिकलः ॥ आपीच्यवेषी कर्तन्यी तावभावपि यादव ।। तयोमीर्धि च विन्यस्तौ करौ कार्यौ विभावसी: ।। लेखनीपत्रके कार्ये पिक्लक्षातिपिक्लः । चर्मशलधरे। देवस्तथा यत्नाद्विधीयते ॥ सिंहो ध्वजश्च कर्तव्यस्तथा सर्यस्य वामतः । ज्ञासभास्य कर्तन्यास्त्रस्य गर्भयोः ॥ रेवन्तक्ष यमश्चेव मनदितयमेव च । पहराजो रवि: कार्यो ग्रहेर्वा परिवारित: ॥ राजी सवर्णा छाया च तथा देवी सवर्ज्जसा । चतस्त्रश्चास्य कर्तव्याः पल्यश्च परिपार्श्वयाः ॥ **ं कत्त्रके च समाश्चे वदश्चे वा रथोत्तरे** । उपविष्टस्त कर्तव्यो देवो ह्यरुणसारथिः ॥

(मत्स्यपुराणे ॥)

१. 'पिञ्चलो ' इति भवितव्यम् । २. 'उदीच्यवेषौ ' इति भवितव्यम् ।

पद्मासनः पद्मकरः पद्मगर्भदलद्मुति:। सप्ताश्वरथसंस्थश्च द्विमुजन्म सदागति:॥

(विष्णुधर्मीत्तरे ॥)

एक चक्रससप्ताश्वससारधिमहारथम् । कत्वा त स्थापयेत्सर्यं परुषाकतिकविणाम ॥ तदर्धं वामतद्भयामं नारीक्रपसमन्वितमः । कृत्वा त स्थापयेत्सम्यक्सर्वाभरणभवितम ॥ भाकुश्चितसुकेशास्तु १ प्रभामण्डलसंयुतम् । मकटं वा विधातव्यमन्यत्मवै समण्डलम् ॥ हस्तद्वयलसत्पद्मं कञ्चकाञ्चितविग्रहम् । एकवस्त्रं द्विदोर्दण्डं स्कन्धे सक्तकराम्बजम् ॥ रधोपेतं विना वाध केवलं पद्मसंस्थितम । पादौ संबेटकौ२ तस्य स्थिरं पद्मासने स्थितम् ॥ जातिहिङ्गल्यवर्णस्था (१) सस्थाप्या ३ सूर्यमण्डलम् । वैकर्तनी विवस्तांश्च मार्ताण्डो भास्तरी रविः ॥ लोकप्रकाशकश्चेव लोकसाक्षी त्रिविकसः । आदित्यश्च तथा सर्यः अंद्रामाश्च दिवाकरः ॥

भुकेशं त्वि' ति भवितब्यम् । २. 'सकटका' विति भवितब्यम् ।
 भंसम्बाज्य' मिति भवितब्यम् ।

## प्रतिसामभागानि ।

एते वै द्वादशादित्या एवमाक्वतिरुच्यते ।
द्विमुजाश्च द्विनेत्राश्च पष्पस्याः पषहस्तकाः ॥
रक्ताम्बरसुवर्णाश्च प्रमामण्डलमण्डिताः ।
उपवीतसमायुक्तास्सवीभरणभूषिताः ॥
आदित्याक्वतिरेवं तु चन्द्राकृतिरयोच्यते ।
(पर्वकारणागमे त्रयोदनापटले ॥)

सर्वेळक्षणसंयुक्तं सर्वोभरणभूषितम् । द्विभुजं चैकवक्त्रं च श्वेतपङ्क्षजध्रुक्तरम्।। वर्तुळं तेजसो बिम्बं, मध्यस्थं रक्तवाससम् । आदित्यस्य विदं रूपं कुर्यात्पापप्रणाशनम् ॥

(रूपमण्डने ॥)

स्तराध्ये सेकचके रथे सूर्यो द्विपश्चेक् । मयीभाजनलेखन्यौ विश्वजुण्डी १ तु दक्षिणे ॥ वामे तु पिक्कले द्विरि दण्डस्ट्स रेकेगणः । वाळव्यजनधारिण्यौ पार्थे राज्ञी च निष्प्रभार ॥ अथवाश्वसमारूढः कार्य एकस्तु भास्करः ।

वरुणस्सूर्यनामा च सहस्रांशुस्तथा परः ॥

मत्स्यपुराणवचनानुसारेण 'दण्ड' इति वा रूपमण्डनानुरोधेन 'दण्डी' ति वा भवितव्यम् । २. 'निश्चमे 'ति स्थात् ।

धाता तपनसंब्रध्य सविताथ गमस्तिमान् ।
रविश्वेषाथ पर्जन्यस्वष्टा मिलोऽथ विष्णुकः ।।
मेयादिराशिसंस्थाश्च मार्गोदिकार्तिकान्तगाः ।
कृष्णो रक्तो मनाप्रकः (गीतः पाण्डुरकस्तितः ॥
कपिछः पीतवर्णस्य क्रुकाभो धवळस्तथा ।
धूम्रो नीलः क्रमाहणीश्चकतः क्रेसरामगाः ॥
इडा सुषुन्ना विश्वाचिरिन्दुसंग्ना प्रमर्दिनी ।
प्रहर्णणी महाकाली कपिछा च प्रवोधनी ॥
नीलाम्बरा धनान्ता च अमृताख्या च शक्तथः।

(अब्रिप० ५१ अ०॥)

# आदित्यपरिवाराः ।

भ्रतस्तामः कुजो रक्तो बुधः पीतो गुरुस्तथा । श्रुक्तस्त्रेतस्त्रानिः कृष्णो राहुर्यूचास्तु केतवः ॥ पद्महस्तो भवेत्तोमः कुजे दण्डः कमण्डलुः । योगासनी बुधो देवो गुरी चाक्षकमण्डलुः ॥ अक्षः कमण्डलुस्कुके रानौ दण्डकमण्डलु । अर्थकायस्थितो राहुः केतुः करपुटाकृतिः ॥ सप्ताश्वरथं आदिस्म्बन्दो दसह्यस्स्थितः ॥ मङ्गलो मेषमारूढो बुधस्मपीसनस्थितः ॥

## प्रतिकासभागानि ।

हंसारूढ गुरुं विचाद्गेकारूढं च भागेवम् । शर्नि महिपमारूढं राहुं कुण्डस्य मध्यगम् ॥ सर्पपुच्छाकृतिं केतुं शनिं दंध्कराजितम् । प्रहाः किरोटिनः कार्या रलकुण्डलशोभिताः ॥ सूर्यस्यायतने स्थाप्या बह्विकोणादितः कमात् । कुजो जीवस्तमस्शुकः केतवो झस्यानिस्शरी ॥

तेजभण्डो महावको हिभुजः पद्मखङ्गभूत् । कुण्डिकाजप्यमालीन्दुः कुजश्शक्यक्षमालिकः ॥ बुधक्र्यापाक्षपाणिस्त्याज्जीवः कुण्ड्यक्षमालिकः । द्युकः कुण्ड्यक्षमाली स्याकिङ्किणीसूत्रवाञ्छितः ॥ अर्थचन्द्रभरो राडः केतः खङ्गी च दीपभृत ।

(**अग्निपु० ५१ अ० ॥**)

# सोमः ।

सोमस्सिहासनासीनः कुन्दशङ्कसमयुतिः । प्रभामण्डळसंयुक्तो ब्रिभुजस्सौम्यवक्त्रकः ॥ आसीनो वा स्थितो वापि कुमुदोञ्जळकं करः । हेमयङ्कोपवीताङ्गस्सवीभरणभूषितः ॥

#### प्रतिमालकागानि ।

शुक्रवस्त्रधरक्शान्तस्तर्वपुष्पैरलङ्कृतः । सोम एवं समाख्यातः क्षेत्रपालस्तथोच्यते ॥

(अंशुमद्भेदागमे एकोनपञ्चाशपटले ॥)

चन्द्रश्चित्रे विधातन्यरस्वेताम्बरसमावृतः । दशक्षेताश्चरंयक्तमास्ददं स्यन्दनं शसम् ॥

दशस्ताससयुक्तमारूढ स्वन्दन शुमम् ।। द्विभज दक्षिणे पाणौ गदां बिश्रताधदरीम ।

ाइ.सुज दाक्षण पाणा गदा विश्रतपृथ्दुदरास् वामस्त वरदो हस्तज्जाजाङ्गस्य निरुच्यते ॥

(शिल्परत्ने पञ्जविशाध्याये ॥)

चन्द्रश्चेतवपुः कार्यश्चेताम्बरधरः प्रभुः । चतर्बाह्रमहातेजास्सर्वाभरणभूषितः ॥

कुमुदौ च सितौ कायों तस्य देवस्य हस्तयोः। कान्तिर्मर्तिमती कार्यो तस्य पार्श्वे तः दक्षिणे।।

वामे शोभा तथा कार्या ऋषेणाप्रतिमा भुवि । चिद्रं तथास्य सिंहाक्टं वामपार्थेऽर्कवद्भवेत ॥

दजाओं च रथे कार्यो दिचके वरसारथी।

(मतस्यपराणे ॥)

श्वेतक्क्ष्वेताम्बरधरक्क्ष्वेताश्वक्क्ष्वेतभूषणः । गदापाणिर्द्विबादश्च कर्तन्यो वरदक्क्षशी ॥

(विष्णधर्मोत्तरे ॥)

चित्रसिंहासनासीनः कुन्दस्फटिकसानिभः ।
प्रभागण्डळसंयुक्तो डिबाहुश्च दिनेत्रकः ॥
आसीनो वा स्थितो वापि कुमुदप्रश्रवत्रकरः ।
तस्य दक्षिणभागे तु रोहिणी डिमुजान्विता ॥
सस्याङ्करिनभाङ्गा स्यादाजीवसमळोचना ।
चन्द्राकृतिस्समाख्याता स्कन्दस्याकृतिरुव्यंत ॥
(पर्वकारणासोम स्योदाचारके ॥)

# भौमः।

धरापुत्रस्य वश्यामि लक्षण चित्रकर्मणि । चतुर्भुजो मेषगमश्राङ्गारकसमग्रुतिः ॥ दक्षिणं तद्वरं हस्तं वरदं परिकल्पयेत् । कर्ष्यं शक्तिसमायकं वामी शङ्कगदाधरी ॥

अस्ताराच्याः (शिल्परःने पञ्चविशाध्याये ॥)

भौमे।ऽब्रितुस्यः कर्तव्यस्त्रष्टाश्चे काञ्चने रथ । (मत्यपराणे ॥)

रक्तमाल्याम्बरधरकाकिशूलगदाधरः । चतुर्भुजो मेषगमो घरदस्याद्धराष्ट्रतः ॥ (विष्णुधर्मोक्तरे ॥)

# बाधः ।

सिंहारूढं संप्रवस्य कर्णिकारसमप्रभम् । पीतमाल्यान्वरभरं स्वर्णभूषाविभूषितम् ॥ वरदं खङ्गसंयुक्तं खेटकेन समन्तितम् । गदया च समायुक्तं बिआणं दोखतुष्टयम् ॥ एवं लिखेबन्द्रसृतुं बुभं महपति क्रुमम् ।

विष्णुतुल्यो बुधः कार्यो भौमतुल्ये तथा रथे।

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

# देवगुरुशुक्रौ ।

ततो देवगुरुर्लेष्यरञ्जाकश्च भृगुनन्दनः । चतुर्भिर्वाह्वभिर्युक्तश्चित्रकर्मिविद्यारदैः ॥ बरदौ साक्षस्त्री च कमण्डल्लभरौ तथा । दण्डिनौ च तथा बाहौ विभाणौ [परिक]कस्पेयत् ॥

(शिल्परले पश्चविंशाध्याये ॥)

तप्तजाम्बूनदाकारो हिमुज्य बृहस्पतिः ।
पुस्तकं चाक्षमाळां च करयोसास्य कारयेत् ॥
सर्वाभरणयुक्तश्च तथा पीताम्बरो गुरुः ।
अष्टाश्चे काष्टने दिव्ये रथे दृष्टिमनोरमे ॥

शुक्रस्त्वेतवपुः कार्यस्त्वेताम्बरघरस्तथा । दौ करी कथितौ तस्य निधिपुस्तकसंयुतौ ॥ देशोश्चे वा रथे कार्यों राजते भ्रमनन्दनः ।

(विष्णधर्मीत्तरे ॥)

## राजेश्वर ।

शनैश्वरः कृष्णवर्णे द्विभुजस्तितवाससा । करण्डमकुटोपेतस्सर्वाभरणभूषणः ॥ दण्डं दक्षिणहस्ते तु वरदं वाममुख्यते । स्थानकं पद्मपीठे तु शक्कवक्षवरस्थाचिः ॥

ईषल**ङ्ग**रिव स्थाने ईषड्गस्वतनुस्स्मृतः ।

कृष्णवासास्तथा कृष्णक्शनिः कार्योऽसिताननः । दण्डाक्षमालासंयुक्तः करद्वितयभूषणः ॥

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

(अंशमद्भेदागमे एकोनपञ्चाशपटले ॥)

# राह: ।

सिंहासनगतं राहुं कराठवदनं छिखेत्। वरदं खङ्गसंयुक्तं खेटशूळधरं कमात्॥

काष्णीयसे रथे कार्यस्तथैवाष्ट्रतरक्रमे ।

(शिल्परत्ने, पश्चर्विशाध्याये ॥)

रौप्ये रथे तथाष्टान्धे राहुः कार्यो विचक्षणैः । कम्बळं पुस्तकं कार्यं मुजेनैकेन संयुतम् ॥ करमेकं त कुर्याच शस्पश्चन्यं १ त दक्षिणम् ।

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

# केतवः ।

षूम्रा द्विवाहवस्सर्वे वरदाश्च गदाधराः । गृप्रपृष्ठसमारूता लेखनीयास्तु केतवः ॥ गृप्राः किरीटिनः कार्या नवतालप्रमाणकाः । रक्तकुण्डलकेयुरहाराभरणभूषिताः ॥

# (शिल्परले पञ्चविंशाध्याये ॥)

भौमवञ्च तथा रूपं केतो: कार्यं विजानता । केवलं चास्य कर्तव्या दश राजंस्तुरङ्गमाः ॥

(विश्वकर्मशास्त्रे ॥)

# आदित्यप्रतीहाराः ।

तर्जन्यंशुताम्रच्डदण्डैर्दण्डी तु वामतः । तर्जनीशक्तिकिरणदण्डैस्त्यारिम्रकुः परः ॥ द्वे तर्जन्यौ वन्नदण्डावानन्दो वामगो दधत् । तर्जनीदण्डाएसक्ये विचित्नो दक्षिणे स्थितः ॥

१. 'शक्रशून्य' मिति स्यात्।

द्वे तर्जन्यो प्रयदण्डौ चित्रो धत्ते स नामतः । तर्जनीदण्डापसच्ये निचित्रो दक्षिणे स्थितः ॥ तर्जन्यौ किरणं दण्डं किरणाक्षस्त धारयेत् । तर्जनीदण्डापसच्ये प्रतीहारस्त्रुलोचनः ॥ चतुर्कोरेषु संस्थाप्या दिशास्त्रेते प्रदक्षिणम् । (क्रपमण्डने ॥)

भयस्तव प्रवक्ष्यामि दण्डनायकपिङ्गली । राजमीषात्यक्षान्ये दिख्तेवा दिपिद्रज्ञा सद ॥ मया सह समागम्य परा देवैर्विचारितम । एष कारुणिकस्सर्यो युद्ध्यते दानवैस्सह ॥ ते त लब्धवरा भत्वा अमात्याद्या ह्यभीक्ष्णश: । आदित्यं मन्यमानास्ते तपन्तं हन्त्रमद्यताः ॥ तस्मानेषां विद्यातार्थं प्रवराक्ष भवामहे । अस्माभि: प्रतिरुद्धास्ते न द्रक्ष्यन्ति दिवाकरम् ॥ संमत्येवं ततस्कत्तो वामपार्थे रवेसिधतः । दण्डनायकसंज्ञस्त सर्वलोकस्य स प्रभः ॥ उक्तश्च स तदार्केण लं प्रजादण्डनायकः । दण्डनीतिकरो यस्मात्तस्मात्त्वं दण्डनायकः ॥ लिखते यः प्रजानां च सकतं यच दण्कतम् । अमिर्दक्षिणपार्थे त पिक्कल्वास्य पिक्करः ॥

#### प्रतिसालभूगानि ।

अश्विनौ बापि सर्यस्य पार्श्वयोद्ययोक्तियतौ । अश्वरूपात्समत्वनी तेन तावश्विनी सरी ॥ दारपाली स्मती तस्य राजः श्रेष्टी १ महाबली । कार्तिकेयस्स्मतो राजः श्रेष्रश्चापि२ हरस्स्मतः ॥ राजदीसौ स्पतो धातर्नकारस्तस्य प्रत्ययः । सरसेनापतित्वेन स यस्माद्रीप्यते सदा ॥ तस्मात्स कार्तिकेयस्त नाम्रा राज्ञ इति स्मतः । स्त्रगती च स्पतो धातर्यस्य स प्रत्ययसस्यतः ॥ गच्छतीति रहभनसारपर्यायान्त्रीय उच्यते । प्रथमं यद्भवेदारं धर्मार्थाभ्यां समाश्रितम् ॥ तत्रैतौ संस्थितौ देवौ लोकप्रज्यौ द्विजोत्तमाः !। द्वितीयायां त कक्ष्यायामप्रथष्टी व्यवस्थिती ॥ पश्चिताधियौ नामा स्मतौ कल्मावपश्चिमौ । वर्णस्य शबलताञ्च यमः बत्माष तस्यते ॥ पक्षाबस्येति यः पक्षी गरुडः परिकीर्तितः । स्थितो दक्षिणतस्तस्य दण्डहस्तसमन्वतः ॥

उपरितनिर्वचनानुसारेण 'राष्ट्रक्षीया'विति अवितन्यम् । २. 'क्षीय-धापी'ति भवितन्यम् । ३. 'इरस्स्यृत' इति पूर्वचननानुसारेण 'इर' इति भवितन्यम ।

#### प्रतिसासभगानि ।

उत्तरेण स्थितोऽर्कस्य कबेरश्च विनायकः ।

कबेरो धनदो बेयो हस्तिकपो विनायकः ॥ कत्सया कप्यता शप्तं कशरीरमजायत । कवरः कशरीरत्वात्म नाम्रा धनदस्मातः ॥ वागकसार्वग्राज्ञानां नेन नागक उष्णते । विविधं नयते यस्मात्म त तस्मादिनायकः ॥ रेवतश्चेव दिण्डिश्च तौ रवे: पूर्वतस्थितौ । ततो दिण्डिसमातो रुद्धो रेवतस्तनयो रवे: ॥ प्लनं गच्छत्यसौ यस्मात्सर्वलोकनमस्कृतः । रेक्प्रवरातौ धानरेवतस्तेन स स्मतः ॥ डिक्स्तावस्य वै धातोर्दिण्डिशब्दो निपात्यते । हराने इसी सहा हिएही तेन हिएही एकीर्तिनः।। इत्येते प्रवराः प्रोक्ता धात्वर्धा नैगमैञ्ज्ञाभैः। एषां संक्षेपतो भूयस्सङ्ख्यां वो निगदामि वै॥ स्राधिनी ती ततो हेगी टाउटनायकपिक्ती । तों स्यद्वारपी क्षेयी राज्ञस्त्रीयो ततस्स्रती ॥ रेवतक्षेव दिण्डिश्च इत्येते प्रवरा मया । अष्टादश समाख्यातास्तंक्षेपात्सङ्ख्यया मया ॥ (भविष्यपराणे बा० प० १२४ २०॥)

देव्यः ।

# हेक्यः ।

देवी।

देव्यासंस्थापनं वक्ष्ये तद्धक्षणपुरुषस्सरम् ।
शिलादिव्रव्यमापाय तै: कुर्याध्यतिमां ततः ॥
चतुर्मुजा त्रिनेत्रा च सुप्रसम्नैकवक्त्रका ।
दुक् व्यसना देवी करण्डमकुद्यन्तिता ॥
वरदामपसंयुक्ता पाशाङ्कशकरान्तिता ॥
दिसुजा वा हिनेता वा प्रलम्बतकरान्तिता ॥
पद्महस्तातिशान्ता च सा देवी कनकप्रमा ।
शुकोत्पव्वरा वापि शृक्याशकरापि वा ॥
यथेष्ठास्त्रापि वा शङ्कचक्रहस्ता तु पद्भुजा ।
देशकराव्यदना पद्मास्य दशदोर्षुता ॥
देवोक्तास्त्रास्ता वापि देवालिङ्गनतत्परा ।
देवोक्तास्त्रास्ता वापि स्थानकासनसंयुता ॥

## प्रतिसाखक्षणानि ।

प्रकम्बयामपादा वा लिम्बतापरपादका । देवेन सहिता वापि केवळा वा प्रकारिता ॥ स्यामा खेताथवा रक्ता साथकेच्छातुरूपतः । काळाकारयुता वापि द्विभिन्नसहिताथवा ॥ एवं देवी प्रकर्तव्या तस्याससंब्रा द्विचा मता । मनोन्मनीति गौरीति लक्ष्यभेदं नु नानयोः ॥ मृतिस्तादाशिवी यक्त कस्यते तत्र कस्यिता । तदा मनोन्मनीसंब्रां लभते विप्रसत्तमाः ! ॥ सृतस्यूलीदिभेदेषु गौर्याधास्यां समस्तुते ।

# (उत्तरकामिकागमे चतश्चत्वारिशत्तमपटले ॥)

ह्रिभुजां स्थामवर्णों तु सर्वाभरणभूषिताम् । दक्षिणे चोत्पर्लं प्राह्मं वामहस्तं प्रसारयेत् ॥ किरीटं वा करण्डाच्यं तुङ्गगीनपयोधराम् । गौरीरूपमिदं विद्धि विष्णुरूपं ततस्त्राणु ॥

(सुप्रभेदागमे चतुर्खिशत्तमपटले ॥)

द्विभुजा च दिनेत्रा च किंचित्प्रहसितानना । करण्डमकुटोपेता सर्वाभरणभूषिता ॥

#### प्रतिमास्रक्षणानि ।

दुक्कवसनोपेता सर्वावयवसुन्दरी ।
दक्षिणे कटकं हत्तं वामहत्तं प्रलम्बतम् ॥
पीनोरः पीनगण्डा च पीनस्तनसमन्विता ।
दिवाडुका द्विनेत्रा च स्थामाभा कमलेक्षणा ॥
दक्षिणे चोत्पलं हस्ते वामहस्तं प्रलम्बितम् ।
भवान्याङ्गतिरंवं स्थाद्वागीस्थाङ्गतिरुच्यते ॥
(धूर्वकारणागमे द्वादशपटले ॥)

# दर्गा ।

चतुर्भुंजा त्रिनेत्रा च सा स्याच्छ्यामनिमा वरा । सौम्या पीताम्बरोपेता पीनोहनजनस्तना ॥ करण्डमकुटोरेता सर्वाभरणभूषिता । अभयं दक्षिणं हस्तं कटकं वामहस्तकम् ॥ परहस्ते तु सम्ये तु चकं वामे तु शङ्क्ष्युक् । समपादस्थिता चैव पद्मपीठोपरिस्थिता ॥ नागेन्द्रेण स्तनं बच्चा रक्तकञ्चकथारिणी । एवं दुर्गा समास्याता विष्णुळक्षणसुच्यते ॥

# (अंश्रमद्वेदागमे एकोनपद्माशपटले ॥)

आदिशक्तेस्समुद्भूता विष्णुप्राणानुजा श्रुभा । शङ्क्षकक्षरा देवी धनुस्सायकधारिणी ॥

खङ्गखेटकसंयुक्ता शूळपाशसमायुता । चतुर्धुजां वा कुर्वित सर्वाभरणमृषिताम् ॥ स्यामवर्णौ सुवदनां महिषस्य शिरस्त्यिताम् । सिंहारूढां च वा कुर्यात्पद्यासनसमागताम् ॥

(सप्रमेदागमे षटचत्वारिंशत्तमपटले ॥)

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

शक्तिं वाणं तथा शूळं खङ्गं चक्रं च दक्षिणे। चन्द्रविम्बमधो वामे खेटमूर्व्वे कपाळकम्॥ शूळं चक्रं च विभाणा सिंहारूटा च दिग्धुजा। एषा देवी समुस्थिहा हुगी दुर्गापहारिणी॥

ङ्काटङोचनं तस्यास्तिङकं च शिखामणिः । शिखण्डिकरीटं वा मकुटं सकरण्डकम् ॥ सनक्रकुण्डङं रत्नमण्डनं कर्णमण्डनम् ॥ कर्णावतंसकाकर्णचूं िकापाठिकान्वितम् ॥ चतुर्भुजसमायुक्तामष्टाभिदीं मिरान्विताम् ॥ शूङं खब्नं शरं चक्रं दक्षिणेषु करेषु च ॥ पाशंबटकशाक्षं शक्वं वामकरेषु च ॥ चतुर्भुजे च वामे तु शक्कं वरदहस्तकम् ॥

चक्रं चाभयहस्तं च दक्षिणे तु समायुता । दिनेत्रा सौम्यवदना महिषस्य शिरस्थिता ॥ दुर्गायास्वाकृतिर्हेवं ब्रह्माण्याकृतिरुच्यते ।

(पूर्वकारणागमे द्वादशपटले ॥)

# दुर्गामृतित्रयम् ।

वरं त्रिशुळं खेटं च पानपात्रं च विभती । नीळकण्ठे तथा नागा<sup>९</sup> महाळक्मीसुखप्रदा ॥ वरं त्रिशुळं पद्मं च पानपात्रं करे तथा । क्षेमक्करी तदा नाम क्षेमारोग्यप्रदापिनी ॥ कमण्डळुं च खक्कं च डमरुं पानपात्रकम् । हरसिदिस्तदा नाम सर्वेषां सिदिकेरवे ॥

(रूपमण्डने ॥)

# रुद्रांशदुर्गा ।

रक्ताम्बरां स्यामिलनीं द्विनेत्रां किरीटरानाङ्कितहेमभूषाम् । सम्हल्खङ्गां धृतशङ्क्षकां सृगेन्द्रयानां रिवचन्द्रभूषाम् ॥

(कारणागमे ॥)

१. 'जीककण्डी तदा नामे'ति स्थातः।

#### प्रतिसासक्षणानि ।

# वनदर्गा।

अरिशङ्कक्षपाणखेटबाणान्सधनुश्स्र्ङकतर्जनीं दधाना । मम सा महिषोत्तमाङ्गसंस्था नवदूर्वासदशी श्रियेऽस्तु दुर्गा ॥

(आस्राये ॥)

# अग्निदुर्गा ।

विषुद्दाससमप्रभां मृगपतिस्कन्यस्थितां भीषणां कन्याभिः करबाख्खेटविक्सद्धस्ताभिरतसेविताम् ॥ इस्तैश्वकवरासिखेटविशिखांश्वापाङ्कृशौ तर्भनौ । विभाणामनकासिकां शाशिशरां दर्गौ त्रिनेत्नां भजे ॥

# जयदुर्गा ।

कालां स्कारां कटाक्षेररिकुलभयदां मैलिजबेन्दुरेखां शक्कं चमाणं त्रिशिखमपि करैरुडहन्ती त्रिनेत्राम् । सिंहस्कन्धाधिकृतां त्रिशुवनमधिलं तेजसा पूरयन्ती ध्यायसर्गां जयाख्यां त्रिदशपरिकृतां सेवितां सिंहिकाणैः ॥

# विन्ध्यवासिनी दुर्गा ।

सौषर्णाम्बुजमध्यमां त्रितयनां सौदामिनीसक्रिमां शक्तं चक्रवराभयानि दश्वतीमिन्दोः कलां विश्वतीम् । प्रेमेयाक्रदहारकुण्डलधरामाखण्डलाणैस्सुतां ध्यायेक्टिम्यनिवासिमां शक्तिमुखां पार्श्वस्थपकाननाम् ॥

रिपुमारिणी दुर्गा ।

तर्जनी ब्रिशिखं दोर्म्यां धारयन्तां अयङ्करीम् । रक्तां ष्याखा रवेर्बिम्बे प्रजपेदयुतं मनुम् ॥ मारयेदचिरादेव रिप्रुन्बन्धुसमन्वितान् ।

(शारदातिलके ॥)

### कात्यायनी ।

वक्ये कालायनी देवी शिवनारायणान्तिताम् ।
बाहुमिर्देशमिर्युक्तां जटामकुटमण्डिताम् ॥
लोचनत्रयसंयुक्तामर्भेन्दुकृतशेखराम् ॥
अततीपुष्यसंकाशामिन्दीवरदेलेक्षणाम् ॥
पीनोमतकुचाम्मोजां तनुमध्येन शोमिताम् ॥
त्रिश्चकृदं दक्षिणे खङ्गं शक्ति चक्रधरं (१) तथा ।
त्रिश्चलं दक्षिणे खङ्गं शक्ति चक्रधरं (१) तथा ।
क्रिधलं कार्मुकं वामे पाशमङ्कराखेटकम् ॥
चण्टां च परशुं चापि धारयन्ती समाल्खित् ।
अधस्ताम्महिषं चास्यास्थिनमीवं समाल्खित् ॥
अधस्ताम्महिषं चास्यास्थिनमीवं समाल्खित् ॥
अधस्ताम्महिषं चास्यास्थिनमीवं समाल्खित् ॥

प्रबद्धं नागपाशेन भुकुटीभीषणेश्वणम् । नाभेरुप्यं विनिष्कान्तं दानवं दारुणं लिखेत् ॥ दक्षिणं चरणं देव्यास्तिहपृष्ठे प्रतिष्ठितम् । उत्तुकृमिश्वतं वामं महिषस्गोपरिस्थितम् ॥

(शिल्परत्नसंयोजिते कस्मिश्चिद्रन्थे !!)

कात्यायन्याः प्रवक्ष्यामि रूपं दशमजं तथा । तयाणामपि देवानामनुकारानुकारिणीम् ॥ जटाजुटसमायक्तामधैन्दकृतलक्षणाम् । लोचनत्रयसंयुक्तां पूर्णेन्द्रसदृशाननाम् ॥ अतसीपुन्पसङ्काशां सुप्रतिष्ठां सुलोचनाम् । नवयौवनसंपन्नां सर्वाभरणभूषिताम् ॥ सुचारुदर्शनां तद्वत्पीनोन्नतपयोधराम । त्रिभक्किस्थानसंस्थानां महिषासुरमर्दनीम् ॥ त्रिशालं दक्षिणे दध्याख्याः चक्रं तथैय च। तीक्ष्णबाणं तथा शक्तिं वामतो विनिबोधत ।। खेटकं पूर्णपात्रं च पाशमङ्करामेव च । घण्टां च परशुं चापि चामरं सनिवेशयेत् ॥ अधस्तान्महिषं विद्याद्विशिष्टकं प्रदर्शयेत । शिररुछेदोद्भवं तद्वदानवं खङ्कपाणिकम् ॥

हृदि शुळेन निर्भिमं निर्यदन्त्रावेभूषणम् । रक्तरक्तीकृताङ्गं च रक्तविस्तारितेक्षणम् ॥ वेष्टितं नागपाशेन भुकुटीमीषणाननम् । सपाशवामहस्तेन धृतकेशं च दुर्गया ॥ वमदुधिरवक्तं च देव्यास्सिहं प्रदर्शयेत् ।

(मयदीपिकायाम् ॥)

कात्यायनी ततो बश्ये दशहस्तां महाभुजाम् ।
तेजः प्रतापदा नित्यं नृपाणां सुखबोधिनी ॥
त्रिमिक्स्थानसंस्थाना महिषासुरसूदनी ।
दक्षे त्रिशूलं खक्नं च चक्रं बाणं च शक्तिकाम् ॥
त्रेटकं पूर्णचापं च पाशमङ्करामेव च ।
चण्टा च बामतो वृध्यदलम्धेजभुक्तरी ॥
अधस्तान्मिहंचं तद्वद्विशरस्कं प्रदर्शयेत् ।
शिरस्केदोद्ववं तद्वानवं खक्नपाणिनम् ॥
हिर शूलेन निर्मिकं निर्यदन्त्विभूषितम् ।
स्करक्तीकृताक्नं च रक्तविष्कारितेष्वणम् ॥

 <sup>&#</sup>x27;दच्योद्देलमूर्घजध्करी'ति स्यात् । २. 'पाणिक'मिति स्यात् ।

देव्यास्तु दक्षिणं पादं समं सिंहोपरि स्थितम् । किश्चिदुर्व्वं तथा वाममङ्गुष्टं महिषोपरि ॥

(रूपमण्डने ॥)

#### चण्डिका।

निराद्यते हाथो चण्डी हेमाभा सा सरूपिणी । त्रिनेत्रा यौवनस्था च क्रदा चोर्ध्वस्थिता मता ॥ कशमध्या विशालाक्षी चारुपीनपयोधरा । एकवक्त्रा त समीवा बाहविंशतिसंयता॥ शलासिशक्क्वकाणि बाणशक्तिपवीनपि । अभयं डमहं चैय छविकां दक्षिणे करे ॥ अर्थादिक्रमयोगेन विश्रती सा सदा शभा । नागं पाशं तथा खेटं कठाराइशकार्मकम् ॥ घण्टाध्वजगदादशै मदरं वाम एव च । तदधो महिषश्छिन्नमुधी पतितमस्तकः ॥ शस्त्रोद्यतकरस्त्वच्यस्तद्वीवासंभवः प्रमान । श्लभिन्नो वमदक्तो रक्तभूमूर्घजेक्षणः ॥ सिंहेन खाद्यमानश्च पाशबद्धो गले भशम । याम्याङ्ग्याकान्तसिंहा च सञ्याङ्ग्याळीढगासरे ॥ चण्डी चोद्यतशस्त्रेयं चाशेषरिप्रनाशिनी । (बिष्णधर्मोत्तरे ॥)

चण्डिका श्वेतवर्णा सा शिवरूपा च सिंहगा१। जटिला वर्तुलत्र्यक्षा वरदा शुल्धारिणी ॥ कर्त्रिकां विभती दक्षे पाशपात्राभयान्विता२।

(नृसिंहप्रासादे ॥)

गोधासनाद्ववेदौरी छीलया (१) हंसवाहना । सिहारूढा भवेहुगाँ मातरस्वस्ववाहनाः ॥ चिट्ठका मृरूरूपा च पिङ्गकेशा कृशोदरी । रक्ताक्षी भन्ननेत्रा च निर्मांसा विकृतानना ॥ व्याप्रचर्मपरीधाना गुजङ्गाभरणाचिता । कपालमालिनी कृष्णा शवारूढा भयावहा ॥ त्रिशूलं खेटकं खङ्गं धनुः पाशाङ्करो शरः । दुगरो १ दर्पणं घण्टा शङ्कक्षकं गदा पविः ॥ दण्डो मुद्रहर इंटोतैर्ययास्थानायुपैर्युता । बाह्योडशसंयुक्ता चण्डमुण्डविधातिनी ॥

 <sup>&#</sup>x27;स्याच्छवारुवा च बङ्गुजे' ति विष्णुपर्मोत्तरपाठः । २. 'बर्णिकां विश्वतो दक्षे पानपात्राभयान्यतः' इति विष्णुपर्मोत्तरपाठः । ३. कुठार इति स्यात् । ४. सुद्गर इति स्यात् ।

# चण्डिकामतीहाराः ।

चिंदकायाः प्रतीहारान्कथयिष्याम्यनुक्रमात । वेतालः करटधैव पिङ्गाक्षो अकुटिस्तथा ॥ धन्नकः क**द्वरक्षेत्र रक्ताश्चश्च सु**लोचनः । दंष्टाननविकटास्यास्सस्फुरइशनोद्वलाः॥ बर्बरां कष्णदेहाश्च रक्ताश्च स महावलाः । तर्जनी चैव खटाक्रमुध्वें डमरुदण्डकौ ॥ वेतालस्त समाख्यातोऽपसन्ये करटः प्रनः । सभयं खड्खेटं च दण्डं पिङ्गललोचनः॥ बामापसब्ययोगेन भवेद्रकटिनामकः । तर्जनी बजाइरो च दण्डं धूम्रक ईरितः ॥ सञ्यापसञ्ययोगेदं भवेत्कक्रदनामकः । तर्जनी च त्रिशलं च खटाक्कं दण्ड एव च ॥ रक्ताक्षो नामभेदेन वामे दक्षे त्रिलोचनः(१) । दिग्द्वारपक्षयुग्मे च प्रशस्ता विभ्रनाशकाः ॥

(रूपमण्डने ॥)

# नव दुर्गाः ।

नवपद्मान्त्रिते स्थाने पूज्या दुर्गास्त्रमूर्तितः । भादौ मध्ये तथेन्द्रादौ नवतत्वाक्षरैः कमात् ॥

भाषाददासजीका त वीजवामोजहोजहा १ । सर्वालकारसंबक्ता सर्वमिदिवदायिनी ॥ मर्धजं खेटकं घण्टामादर्शं तर्जनी धनः । ध्यः वं दमरुकं पाइां बिश्वती वामपाणिभिः।। शक्तिमद्वरश्लानि वज्ञं शक्तमधाकशमः । जलाकां मार्गणं चन्नं दधाना दक्षिणै: करै: ॥ जयमिष्क्रविरित्येताः प्रजनीया महात्मभिः । शेषाच्योदशहस्ताभ्य शलाकां मार्गणं विना३ ॥ हदचण्डा प्रचण्डा च चण्डोग्रा चण्डनायिका । न्यादा नगदवनी नेव नगदक्रमानिनगिरका ॥ नवप्री चोपचण्डा च मध्यस्था वहिमकिमा । रोचनाभारुणा कृष्णा नीला ग्रका च प्रमिका ॥ पीता च पाण्डरा ज्ञेया आलीढस्था हरिस्थिता । महिषस्था सशस्त्रीका दैत्यमुर्धजमुष्टिका ॥ पद्माकृतिरथस्थाप्या इत्यक्तं स्कन्दयामले । (भविष्यत्पराणे ॥)

 <sup>&#</sup>x27;बह्रोसुकोरके ति कारणाममपाठः । २. 'बङ्कमबास्कुक' मिति
 कारणाममपाठः । ३. 'बार्र डमक्कं विने'ति कारणाममपाठः । ४. 'इरिङ्कृत'
 इति कारणामसपाठः ।

#### प्रतिसालभणानि ।

#### तस्या ।

नन्दा भगवती देवी भारद्वाजाभिनन्दजा । वरपाशाङ्क्रशाञ्जानि विश्वती च चतुर्शुजा ॥ गौरवर्णा गजस्था वा खक्कवेटवराभया ।

### भदकाली ।

अष्टादशभुजा कार्या भद्रकाली मनोहरा ।
आलाउत्सासनस्या च चतुर्सिहे रथे स्थिता ॥
अक्षमाला त्रिशुलं च खङ्गश्चन्द्रश्च यादवर ! ।
बाणचाये च कर्तव्ये शङ्गर्यो तथैव च ॥
स्वस्त्रश्ची च तथा कार्यो तथोदककमण्डलू ।
दण्डशक्ती च कर्तव्ये कृष्णाजिनदुताशनी ॥
हस्तानां भद्रकात्यासु भवेच्छान्तिकरः करः ।
एकश्चेव महाभाग ! रत्नपात्रभरो भवेत् ॥

(विष्णधर्मीत्तरे ॥)

 <sup>&#</sup>x27; आळीडस्थानसंस्थाने'ति तृसिंहप्रासाद्गाठः । २. 'खन्नं चर्म च सर्वदे'ति तृसिंहप्रासाद्गाठः । ३. तथा दिन्यकाण्यळु 'दिति तृसिंहप्रासाद-गाठः । ४. 'अवेच्छान्तिकरोऽवर 'इति तृसिंहप्रासाद्गाठः ।

#### महाकाली ।

खङ्गं चक्रगदेषुचापपरिघाञ्चूळं मुशुण्डी शिरः शढ्ढं संदधतीं करैक्षिनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् । नीळात्मग्रविमास्यपाददशकां सेवे महाकाळिकां

नीळारमयुतिमास्यपाददशकां सेवे महाकाळिकां यामस्तौत्स्विपिते हरी कमळजो हन्तुं मधुं कैटभम्॥

(चण्डीकल्पे ॥) अष्टबाहर्महाकाया कालमेधसमप्रभा ।

शङ्कचकगदाकुभ्भमुसलाङ्कशपाशयुक् ॥ वक्रं करे विश्वती सा महाकाली मदेऽस्त नः ।

(कारणागमे ॥)

सा भिन्नाजनसङ्काशा दंद्यङ्कितवरानना । विशाल्लेचना नारी बभूव ततुमध्यमा ॥ खङ्कपात्रशिरःखेटैरलंकृतचतुर्भुजा । कृत्रध्यक्षरा विभागा हि शिरस्स्वजम् ॥

#### वस्था ।

अम्बा कुमुदवर्णामा पाशाञ्जामीतिपात्रिणी । (विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

# अम्बिका ।

सिंहारूढाम्बिका त्र्यक्षा भूषिता दर्पणोद्वहा । (बामभुजे दर्पणोद्वहा दक्षिणे बरयुक्ता, यदुक्तम्—

दक्षिणे तु करे प्रोक्तो वरस्साधारणस्सदा ।)
खङ्गखेटधरा द्वाभ्यां कर्तव्या च चतुर्भुजा ॥
(ळक्रणसम्बद्धे ॥)

(७वागतनुबन ॥

सिंहासनस्थिता देवी जटामकुटमण्डिता । श्रृत्वाक्षसूत्रभरा च वरदाभयचापभ्रुक् ॥ दर्पणं शरखेटं च खब्नचन्द्रभरा शिवा । सुक्पा लक्षणोपेता सुस्तनी चारुहासिनी ॥ सर्वाभरणभपाकी सर्वशोभासमन्विता ।

(देवीपुराणे ॥)

सर्वमङ्गला । चतुर्बाहुः प्रकर्तन्या सिंहस्या सर्वमङ्गला । अक्षसत्रं कजं दक्षे शलकण्डीधरोत्तरे ॥

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

हेमाभां करणाभिष्रूर्णनयनां माणिक्यभूषोञ्चलां द्वात्रिशहल्योडशाष्टदल्युक्पप्रस्थितां सुस्मिताम् । मक्तानां धनदां वरं च दषतीं वामेन हस्तेन त-हक्षेणाभयमातुलक्कसुफलं श्रीमक्कलां मावये ॥

(शरभतन्त्रे ॥)

### कालगनिः ।

एकवेणी भ जपाकर्णपूरा नम्ना खरस्थिता । उम्बोष्ठी भार्णिकाकर्णी तैलाम्यक्तशरीरिणी ॥ वामपादोद्धसञ्चाहलताकर्णटकभूषणा । वर्षम्पर्धस्यजा कृष्णा / कालरात्रिभेपक्करी ॥

### ललिता ।

शङ्कसुम्धकरादशै बिश्रती वामपार्श्वतः । याम्ये फलाश्वनीहस्ता ललितोर्थ्वा सुभूषणा ॥

# मौरी ।

गारी कुमारिकारूणा ध्यायमाना महेश्वरैः । बरदाभयहस्ता सा द्विमुजा श्रेयसे सदा ॥ अक्षस्तूत्राभये पद्मं तस्याधश्च कमण्डलुः । गौर्या मूर्तिश्चतुर्वाहुः कर्तव्या कमण्डसना ॥

# (बिष्णुधर्मोत्तरे ॥)

एक्ब्बीणे 'ति विष्णुधर्मेत्तरगडः । २. ' कम्बोडो ' ति विष्णु-धर्मेत्तरगडः । ३. 'वायपादोक्कसकोडक्तकण्डकपूषणे 'ति विष्णुधर्मेत्तरगडः ।
 ४. 'वर्षनम्मूकंजकुष्ठे ' ति विष्णुधर्मेत्तरगडः ।

गौर्या मूर्तवः।

अथ गौर्याः प्रवश्यामि प्रमाणं मर्तिनिर्णयम । चतुर्भजा त्रिनेत्रा च सर्वाभरणभिता ॥ अक्षसत्राम्बजे धत्ते दर्पणं च कमण्डलम् । जमानाम्बी भवेन्मार्तिर्वन्दिता विदशैरपि ॥ अक्षसत्रं शिवं देवं गणाध्यक्षं कमण्डलम् । पश्चद्वयेऽग्रिकण्डे च मर्तिस्सा पार्वती स्मता ॥ अक्षसत्रं तथा पद्ममभयं च वरं तथा। गोधासनाश्रिता मार्तिर्गृहे पुज्या श्रिये सदा ॥ कमण्डल्वक्षसूत्रं च बिश्राणा वज्रमङ्कराम् । गजासनस्थिता रम्भा कर्तब्या सर्वकामदा ॥ श्लाक्षसूत्रदण्डांश्च बिश्राणा श्वेतचामरम् । तौतला कथिता चेयं सर्वपापपणाज्ञिनी ।। नागपाशाङ्करौ चैवाभयदं वरदं करम् । त्रिपुरा नाम संपूज्या वन्दिता त्रिदशैरिप ॥

(रूपमण्डने ॥)

# गौर्यायतनम् ।

वामे सिद्धिः श्रिया (?) याम्ये साविती चैव पश्चिमे । पृष्टकर्णद्वये कार्या भगवती सरस्वती ॥

ईशाने तु गणेशस्यात्कुमारश्वाक्रिकोणके । मध्ये गौरी प्रतिष्ठाच्या सर्वाभरणभूषिता ॥

गौर्यो अष्टौ द्वारपालिकाः । अभयाङ्क्ष्रापाशदण्डैर्जया चैव तु पूर्वतः । सल्यापसल्ययोगेन विजया नाम सा भवेत् ॥ अभयाङ्कुजपाशदण्डैरिजता चापराजिता । अभयवञ्जाङ्कुशदण्डैरिजेता चापराजिता । अभयवञ्जाङ्कुशदण्डैरिजेता सङ्गलणि च ॥ अभयवञ्जाङ्कुशदण्डैर्सीहेनी स्तम्भिनी तथा । जया च विजया चैव अजिता चापराजिता ॥ विमक्ता मङ्गला चैव मोहिनी स्तम्भिनी तथा । गौर्यो आयतने सृष्टा अष्टी स्युद्धरिपालिकाः ॥

(रूपमण्डने ॥)

### भूतमाता ।

श्यामवर्णा विज्ञालाक्षी क्षीरारुणनिभानना ।
द्विसुजा बिजती लिक्कं चर्म शस्त्रं तु दक्षिणे ॥
सिहासनोपविष्टेयं सुक्ताभरणमूर्वजा ।
भूतप्रेतपिशाचायैस्सेविता तु विशेषतः ॥

#### प्रतिमासम्बद्धाति ।

इन्द्रयक्षेश्च गन्धर्वेस्सिद्धविद्याधरादिभिः । अश्वरथस्याध्यधो देवी भृतमातेति विश्रता ॥

### खोगनिहा ।

निद्रा तु शयनारूढा सुसौम्या सुकुलेक्षणा । पानपात्रधरा रे चेयं द्विसना परिकीर्तिता ॥

(विष्णुधर्मीत्तरे ॥)

#### वाभा ।

क्तस्या जटिला ज्यक्षा बिहुन्वालासमप्रमा । कपालाभयहस्तोमा वामावामफलप्रदा ॥ दिवाहरेकवन्त्रेषा विधातच्या विपक्षिता ।

# उथेका।

पाटलाभा भवेदष्टाकपालकारधारिणी । उम्रा महाक्ला भूलै शत्रमी शेषपूर्वजा ॥

### रौदी ।

रक्तवस्त्रा तथा रौद्री कपालचमरीकरा । क्षेत्रपूर्वा तु विद्वेया कृष्णवक्त्रा सुभीषणा ॥

 <sup>&#</sup>x27;कमलेक्नणे' ति पाद्मसंहितापाठः । २. 'पाशपात्रघरे' ति पाद्म-संहितापाठः ।

#### प्रतिसालभूगानि ।

#### क्रासी ।

घनस्यामा ततः काली ताम्ररक्तनिभानना । कपालकर्णिकाहस्ता विश्वेषा भयनाशिनी ॥

### कलविकर्णिका ।

नीलञ्जुभा महादेवी विकर्णी कलपूर्विका। कपालशक्तिहस्तेयं भयद्वच राभग्रदा॥

# बलविकर्णिका ।

बभुवर्णा विशालक्षी कपालं जपमालिकाम् । बिभाणा शान्तिदा भूत्यै बलपूर्वा विकर्णिका ॥

#### वलप्रमधनी ।

तामानां धेतवर्णा स्याद्वलप्रमथनी शुभा । कपालपाशिनी चेयं सर्वशतुक्षुयङ्करी ॥

### सर्वभृतद्यम्नी ।

जपाकुसुमवर्णामा दंष्ट्रिणी च महोदरी । कपालवित्रणी भूतदमंनी सर्वपूर्विका ॥

(भविष्यसुराणे ॥)

### प्रतियासभणानि ।

### मनोज्यनी ।

नीखताम्रारुणा भासा पृथुवक्ता मनोन्मनौ । कपाळखित्रनी भूत्यै रात्रुणां भयवर्धनी ॥

(विश्वकर्मज्ञास्त्रे ॥)

### वारूणी चामण्डा ।

लम्बोदरी तु कर्तन्या रक्ताम्बरपयोधरा । शूल्हर्स्तो महामामा भुजप्रहरणा तथा ॥ कार्पासकलुषा(!) देवी बाहणी चातिसुन्दरी । बृहक्तला च कर्तन्या बहुबाहुस्तयैव च ॥ चासुण्डा कथिता चैव सर्वसत्ववशङ्करी ।

#### रक्तवामण्डा ।

खब्रं पाल च मुसलं छाङ्गलं च विभार्ति सा । आख्याता रक्तचामुण्डा देवी योगीश्वरीति च ॥ अनया व्याप्तमखिल जगस्थावर जङ्गमम् । इमां यः पूजयेङ्गक्त्या स व्याप्नीति चराचरम् ॥ भयीते य इमा निस्वं रक्तदत्थावपुस्तकम् (१) । तं सा परिचरेरेबी पति व्रियमिवाङ्गना ॥ (क्रपमण्डने ॥)

# शिवदती ।

तथैवार्तमुखी ग्रुष्का ग्रुष्ककाया विशेषतः । बहुबाहुयुता देवी भुजगैः परिवेष्टिता ॥ कपालमालिनी भीमा तथा खट्टाङ्गभारिणी । शिवद्ती तु कर्तव्या शृगालबदना ग्रुभा ॥ आळीढासनसंस्थाना तथा राजंश्चतुर्भुजा । अस्तुक्यात्रथरा देवी खङ्गगूलभरा तथा ॥ चतुर्यस्तु करस्तस्यास्तथा कार्यस्तु सामिषः ।

वामाधो रानपालं तदुपरि च गदां खेटपाशौ दधानां दक्षैः पद्मं कुठारं तदुपरि च महाखङ्गमप्यकृशं च । मध्याह्मकप्रभाभां नवमणिविक्लक्ष्वणामष्टहस्तां दत्ती निन्यां त्रिनेतां सुरगणमुनिभस्स्तृयमानां भजेऽहम् ॥

### योगेश्वरी ।

(श्रीतत्वनिधौ ॥)

दशबाहुिक्कनेत्रा च शखशक्यसिडामस्म् । विभ्रती दक्षिणे हस्ते नामे जण्टां च लेटकम् ॥ लट्टाङ्कां च त्रिशूलं च देवी योगेश्वरी मता। (क्क्षणसमुखये॥)

भैरवी ।

एवंरूपा भवेदन्या पाशाङ्कृशयुतारुणा । भैरन्यास्या यदीष्टा तु भुजैद्वीदशभिर्युता ॥

(विश्वकर्मशास्त्रे॥)

त्रिपुरभैरवी ।

उधद्वातुसहस्रकान्तिमरूणक्षामां शिरोमाण्डिनी रक्ताप्टिसपयोधरां जपवटी विद्याममीतिं वरम् । इस्तान्जैदेधतीं बिनेत्रविष्टसद्वन्त्रारविन्दश्चियं देवीं बद्धद्विमांक्षरत्नमकटां वन्देऽपविन्दस्थियाम् ॥

(शारदातिलके ॥)

ज़िवा ।

शिवा वृषासना कार्या त्रिनेत्रा वरपाणिका । डमक्ररगधारी च त्रिश्चलाभयदायिका ॥

कीर्तिः ।

सुमध्या कारयेक्कीर्ति नीलोग्यलस्यनस्थिताम् । सर्वोभरणभूषाङ्गी कलकोत्यलधरिणीम् ॥ मदिरौदनगन्धादया महाधर्माणसूषणाम् ।

# सिद्धिः ।

सिद्धिर्देवी प्रकर्तव्या सिद्धार्थकवरप्रदा । सितचन्दनगन्धाद्धा सितपङ्कजभूषिता ॥ सितासनस्थिता देवी प्रतिहारोपशोभिता ।

### ऋदिः।

युन्दरीं कारयेदर्बि पर्यङ्कासनसंस्थिताम् । दर्पणालोकसुरतां तिलकालकसूषिताम् ॥ मालाचामरशोभाव्यां शेणुबीणासदाप्रियाम् ॥

#### असा ।

क्षमा तु सुमुखी कार्या योगपद्दोत्तरीयका । पद्मासनकृताधारा वरदोद्यतपाणिका ॥ शुरुमेखरूसंयक्ता प्रशान्ता योगसंस्थिता ।

### दीप्रि:।

तेजोऽधिका प्रकर्तन्या दीप्तिश्चन्द्रासनस्थिता ।

#### रति: ।

कमनीया रतिः कार्या वसन्तोञ्बलभूषणा । गृत्यमाना शुभा देवी समस्ताभरणैर्युता ॥

भ.गावादनङ्गीला च मदकर्पूरचर्चिता ।
 दण्डाक्षसूत्रधरा च बतस्था योगसंस्थिता ॥

#### शेता ।

श्वेता पूर्णेन्दुसदशा श्वेतपङ्कजसंस्थिता ।

#### भदा।

भद्रा सुभद्रा कर्तव्या भद्रासनव्यवस्थिता । नीलोत्पलफलहस्ता शलसन्नाक्षधारिणी ॥

## जयाबिजये ।

जयां च विजयां कुर्याच्छूळपद्माक्षधारिणीम् । वरोद्यतां च सिंहस्थां सर्वकर्मप्रसाधनीम् ॥

### काली ।

काली करालरूपा च चण्डपाशोद्यता भवेत् ।

#### धण्यकणी ।

घण्टाकर्णी प्रकर्तन्या घण्टात्रिशुलधारिणी ।

### जयस्ती ।

जयन्ती सुन्दरी कार्या कुन्तश्र्लासिधारिणी। खेटकव्यप्रहस्ता च प्रजनीया शुभान्वितै:।।

वितिः ।

दितिर्देखनुता देवी सदा पूज्या महामुने !।
दण्डासनस्थिता भदा सर्वाभरणभूषिता ॥
फलनीलोत्पळकरा चोसमङ्गिशामषिता ।

### अक्टमती ।

अक्रोधारूभती देवी सितवस्त्रा वतस्थिता । पत्रपञ्चोदककरा चन्द्रनेन सचर्चिता ॥

# अपराजिता ।

अपराजिता च कर्तत्र्या सिंहारूढा महाबळा । पिनाकेषुकरा चैव खङ्गखेटकथारिणी ॥ त्रिनेत्रेन्द्रुजटाभारा कृतवासुकिकङ्गणा ।

# (देवीपुराणे ॥)

नीडोत्पडनिमां देवी निद्यामुद्रितडोचनाम् । नीडकुबितकेशामां निम्ननामीबडित्रपाम् ॥ वराभयकराम्भीजां प्रणतार्तिविनाशिनीम् । पीताम्बरवरोतां भूषणसम्बिभूषिताम् ॥

वरत्तक्साक्वर्ति सौम्यां परसैन्यप्रभञ्जनीम् । शङ्कचक्रगदाभीतिरम्यहस्तां त्रिञोचनाम् ॥ सर्वकामप्रदां देवीं ध्यायेत्तामपराजिताम् ।

(नारदसंहितायाम् ॥)

## सरिभः ।

सुरिभर्गोसुखी देवी सुरूपा सर्वभूषणा । घाससुष्टिं तथा कुण्डीं विश्राणा भूतिपुष्टिदा ॥ (विष्णधर्मोक्ते ॥)

#### कल्या

अक्षसूत्रं च कुण्डीं च हृदयाप्रे पुटाङ्गलिम् । पञ्चाप्रिकण्डमध्यस्यां कृष्णां तामनधारयेत ॥

(मार्कण्डेयपराणे ॥)

### इन्द्राक्षी ।

इन्द्राक्षी हिसुनां देवी पीतवस्त्र द्वयान्विताम् । वामहस्ते वन्नधरां दक्षिणेन वरप्रदाम् ॥ इन्द्राक्षीं सहयुवतीं नानाङङ्कारभृषिताम् । प्रसन्तवदनाम्भोजामप्सरोगणसोविताम् । (इन्द्राक्षीकरुपे ॥)

# असपूर्णा ।

वामे माणिक्यपात्रं मधुरसभरितं विश्वतौ पाणिपधे
दिन्यैरलैः प्रपूर्णं धृतमणिवल्ये दक्षिणे रानदर्वाम् ।
रक्ताङ्गी पीनतुङ्गस्तनभरिवल्सस्तारहारां त्रिनेतां
वन्दे यूणेन्दुविम्बप्रतिनिधिवदनामिक्कामन्नपूर्णाम् ॥
सिन्दुराभां त्रिनेत्राममृतराशिकलां खेचरी रक्तवल्लां
पीनोतुङ्गस्तनाळ्यामभिनवविलसयीवनारम्भरम्याम् ।
नानालङ्कारयुक्तां सरसिजनयनामिन्दुसंकान्तम्पूर्तं

# (कारणागमे ॥)

# तलसीदेवी ।

देवीं पाशाङ्कशाड्यामभयवरकरामनपूर्णी नमामि ॥

ध्यायेच तुल्सी देवी श्यामां कमल्लोचनाम् । प्रसन्तां पद्मकल्हारवराभयचतुर्भुजाम् ॥ किरीटहारकेयूरकुण्डलादिविभूषिताम् । धन्नलांक्रकसंयकां पद्मासननिषेदणीयः॥

(तुलसीमाहात्म्ये ॥)

### अश्वारुढदेवी ।

अश्वारूढा कराप्रे नवकनकमयीं वेत्रयष्टि दधाना दक्षे वामेऽपि चैवं खलिनतनुलतापाशबद्धा सुसाध्या । रेकी निका प्रमुखा शहाधाबिलसल्केशपाशा विजेवा

# दद्यादद्यानवया सकलसुखकुलप्राप्तिहृद्यां श्रियं नः ॥ भवनेश्वरी ।

उद्यद्वास्त्रसमाभां विजितनवजपामिन्दुखण्डावनद्वां ज्योतिर्मालां त्रिनेतां विविधमणिलसःकुण्डलां पद्मसंस्थाम् । हारमैवेयकाञ्चीमणिगणवल्येस्संयुतामम्बराल्या-माद्यां पाशाङ्कशास्यामभयवरकरां भावयेद्रीवनेशीम् । (महालक्ष्मीरत्नकोशे ॥)

### बाला ।

जपाकुसुमसङ्काशा फुछपद्मासनस्थिता । अक्षस्रनपुस्तकाभीतिवरहस्ता तु बालिका ॥

(त्रिपुरसुन्दरीकल्पे ॥)

# राजमातङ्गी।

रत्नासनां स्थामगात्री शृष्वतीं शुक्रजल्पितम् । अञ्जन्यस्तैकचरणां चारुचन्द्रावतंसकाम् ॥

बीणामाळापयन्तीं च तिळकोद्वासिफाळकाम् । सौगन्धिकसक्किटिकाचूळिकां रक्तवाससम् ॥ विभूषणैर्भूषितां च मातङ्गीं प्रणमाम्यहम् ।

(राजमातज्जीकल्पे ॥)

## लक्ष्मीः ।

ल्हमीः पद्मासनासीना द्वियुजा काश्वनप्रभा ।
हेमरालोज्बलैनंककुण्डलैः कार्णमाण्डता ॥
सुयीवना सुरम्याङ्गी कुश्वितभूसमन्विता ।
रक्ताक्षी पीनगण्डा च कश्वकाच्छादितस्तनी ॥
शिरसो मण्डनं शङ्कचक्रसीमान्तपङ्कजम् ।
अन्युजं दक्षिणे हस्ते वामे श्रीफलमिष्यते ॥
सुमध्या विपुलश्रोणी शोभनाम्बरविद्यता ।
मेखला करिसूत्रं च सर्वीमरणभूषिता ॥

(अंशुमद्भेदागमे एकोनपञ्चाशपटले ॥)

श्रियं देवीं प्रवक्ष्यामि नवयौवनशालिनीम् । सुलोचनां चारुवक्त्रां गौराङ्गीमरुणाधराम् ॥ सीमन्तं बिबुधीशीवो (१) मणिकुण्डलघारिणीम् । श्रीफलं दक्षिणे पाणौ वामे पद्मं तु बिजतीम् ॥

पद्मे पद्मां समातीनां श्वेतवस्त्रविभूषितास् । कञ्चकाबदगात्रीं च मुक्ताहारविभूषितास् ॥ चामरैवींज्यमानां च योषिद्स्यां पार्थयोर्द्वयोः । समानैस्ताप्यमानां च भृक्तारसञ्ज्ञिक्तरैः ॥

(शिल्परलसंयोजिते कस्मिश्चिद् प्रन्थे ॥)

हरेस्समीपे कर्तव्या लक्ष्मीस्त द्विमजा नृप !। दिव्यरूपाम्बरधरा सर्वाभरणभविता ॥ गौरी शकाम्बरा देवी रूपेणाप्रतिमा भवि । प्रथक्चतर्भजा कार्या देवी सिंहासना श्रमा ॥ सिंहासनस्थं कर्तन्यं कमलं चारकाणिकम । अष्ट्रपत्रं महासाग ! कर्णिकायां त सा स्थिता ॥ विनायकवदासीना देवी कार्या महाभजा । बहनालं करे कार्यं तस्याश्च कमलं श्रभम् ॥ दक्षिणे यादवश्रेष्ठ! केयरप्रान्तसंस्थितम । वामेऽमतघटः कार्यस्तथा राजन् ! मनोहरः ॥ तस्याश्च द्रौ करौ कार्यो बिल्यशङ्कथरौ द्विज !। आवर्जितघटं कार्यं तत्पृष्ठे कुखरद्वयम् ॥ देल्याश्च मस्तके पद्मं तथा कार्यं मनोहरम् । (हेमादिवतखण्डे विष्णध०॥)

पष्पप्रासनासीना पद्याभा पद्यहास्तिनी ।
हेमररनोज्वलं नककुण्डलं कर्णमण्डनम् ॥
चन्द्रविन्वामलमुखी कर्णयुर्णायतेक्षणी ।
सुयौवना सुरम्याङ्गी कुबितन्त्रसाविज्ञमा ॥
रक्तोष्ठी पीनगण्डा च कबुकाच्छादितस्तनी ।
शिरसो मण्डनं शङ्कचक्रसीमान्तपङ्कजम् ॥
नागहस्तसमी बाहु केयुरकटकोज्वली ।
पङ्कजं श्रीफलं चैव वामके दक्षिणेऽपि च ॥
शोभनाम्बरसंपन्ना श्रोणी च वियुका मता ।
मेखलाकटियुनाङ्गा लक्ष्मीर्लक्ष्मीविवर्धनी ॥

# (पूर्वकारणागमे द्वादशपटले ॥)

अष्टपत्राम्बुजस्योध्वें छक्ष्मीसिंतहासने शुभे । विनायकवदासीना सर्वामरणमृषिता ॥ ऊर्ष्यं हस्तौ प्रकर्तव्यौ देव्याः पङ्कजधारिणौ । वामेऽमृतघटं धत्ते दक्षिणे मातुलिङ्गकम् ॥

(रूपमण्डने ॥)

#### प्रतिकासम्बद्धानि ।

### क्रीः ।

पद्मस्था पद्महस्ता च गजेशिक्षतघटप्रुता । श्री: पद्ममारिनी चैव कार्लिकाक्रतिरेव च ॥

(हेमादिवतखण्डे विष्णुध o II)

## महालक्ष्मीः ।

कोह्यपुरं विनान्यन्न महाळक्ष्मीयंदोच्यते । छक्ष्मीवस्ता तदा कार्या रूपामरणभूषिता ॥ दक्षिणाधःकरे पात्रमूखें कीमोदकी ततः । बामोर्च्ये खेटकं धत्ते श्रीफलं तदधःकरे ॥ विभागी मस्तके लिक्कं प्रजनीया विभानये ।

(विश्वकर्मशास्त्रे ॥)

अञ्चलक्षराज्ञं गरेषुकुलिशं पद्यं धतुः कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च वर्म जलजं घण्टां सुराभाजनम् । शूळं पाशसुर्शने च दधती हसौः प्रवालप्रमां सेवे सैरिभमर्दनीमिहमहालक्ष्मी सरोजस्थिताम् ॥ (चण्डीकळे ॥)

#### सरस्वती ।

सरस्वती चतुर्हस्ता श्वेतपद्मासनान्विता । जटामकुटसंयुक्ता शुक्रवर्णा सिताम्बरा ॥ प्रतियासम्बद्धानि ।

यज्ञोपवीतसंयुक्ता रलकुण्डलमण्डिता । व्याख्यानं चाश्चसूत्रं च दक्षिणे तु करद्वये ॥ युस्तकं पुण्डरीकं च १ त्रिनेत्रा चारुरूपिणी । कञ्चागता कृतास्सर्वे धुनिभिस्तेविता वरा ॥ एवं लक्षणसंयुक्ता वायदेवी परिकीर्तिता ।

(अंशुमद्भेदागमे एकोनपञ्चाशपटले ॥)

देवी सरस्वती कार्यो सर्वाभरणभूषिता । चतुर्जुना सा कर्तव्या तयैव च समुखिता ॥ पुस्तकं चाक्षमाञा च तस्या दक्षिणहत्तयोः । वामयोश्व तथा कार्यो वैणवी च कमण्डलुः ॥ समपादप्रतिष्टा च कार्यो सौम्यमखी तथा ।

(हेमादिवतखण्डे विष्णुध ।।)

श्वेतपद्मासनासीनां शुक्रवर्णां चतुर्भुजाम् । जटामकुटसंयुक्तां मुक्ताकुण्डलमण्डिताम् ॥

पुस्तकं कुण्डिका चापी'ति पाठान्तरम्। २. 'ऋग्यजुस्सामभिदतेने'ति
 पाठान्तरम्। 'भिदतेने'खंशो गीतेनेति स्वात्।

यश्चोपवीतिनी हारमुक्ताभरणभूषिताय् । दुकूछवसनां देवी नेत्रत्रयसमन्विताय् ॥ सदशं १ दक्षिणे हस्ते वामहस्ते तु पुस्तकम् । दक्षिणे चाक्षमाळा च करकं वामके कर ॥ बागांझ्याकृतिराष्ट्रयाता दुर्गायाकृतिरुच्यते ।

(पूर्वकारणागमे द्वादशपटले ॥)

जटाज्द्रधरा शुद्धा चन्द्रार्धकृतशेखरा । पण्डरीकसमासीना नीलप्रीना त्रिलोचना ॥

(स्कान्दपुराणे सुतसंहितायाम् ॥)

एकवक्त्रा चतुर्वस्ता मुक्टेन विराजिता । प्रभामण्डलसंयुक्ता कुण्डलान्वितशेखरा ॥ अक्षान्जवीणापुस्तकं महाविचा प्रकीर्तिता । वराक्षान्जं पुस्तकं च सरस्वती शुभावदा ॥

(रूपमण्डने ॥)

मूमिः ।

सस्याङ्करनिभा भूमिनीं ठाळकसमन्विता । करण्डमकुटोपेता सर्वाभरणभूषिता ।।

१. सदण्डमिति श्रीतत्वनिश्विपाठः ।

पीताम्बरधरा चैव प्रसन्नवदनान्विता । पद्मं बायुरपञ्जं बाथ उमयोहेस्तयोर्धृतम् ॥ पद्मपीठोपरिष्टाचु आसीना वा स्थितापि वा । (अंशसद्वेदगामे एकोनएक्काग्रस्टले ॥)

शुक्रवणी मही कार्या दिव्याभरणभूषिता । चतुर्भुजा सीम्यवपुश्चन्द्राशुस्तदशाम्बरा ॥ रत्नपात्रं सस्यपात्रं पात्रमोषधिसंयुतम् । पद्मं करे च कर्तव्यं भुवो यादवनन्दन! ॥ दिग्गजानां चतुर्णी च कार्या पृष्ठगता तथा । सर्वोषधियुता देवी शुक्रवर्णा तत्सस्यृता ॥ (विष्णूषमींचरे ॥)

श्यासवर्णितभा भास्वहाजीवसमधीचना । हेमयङ्गोपवीता च हिसुजा च हिनेत्रका ॥ सर्वाभरणसंयुक्ता करण्डमकुटान्विता । रक्ताम्बर्धरा चैव दश्वहस्तोग्यखान्वता ॥ धरण्याकृतिरेवं स्याज्येष्ठायाकृतिरूच्यते । (पूर्वकारणागमे द्वादशपढछे ॥)

# सप्तमातरः ।

# सप्तमातरः।

सप्रमातरः ।

अधातस्तंप्रवस्थामि मातृणां स्थापनं परस् ।
नैर्म्मतस्य वधार्थाय ब्रह्मणा चाणि निर्मिताः ॥
ब्रह्माणीं ब्रह्मवद्ध्यीनमहंशीमीश्वरोपमास् ।
कुमारवब कौमारी विच्युवडेच्यावी तथा ॥
क्रोधाननां तु वाराही वामनी तु हजायुधास् ।
शक्ताणी शक्रवन्ध्योबायुण्डीसुम्रस्ट्रीणीम् ॥
सुविकीणं जटामारां श्यामवर्णां चतुर्युजास् ।
कर्पाळशूळहस्तां च चायुण्डी कारयेचतः ॥
वरदामयहस्तास्तु तचदायुधभारिणः ।
तच्द्रर्णसमायुक्ता वाहनम्बजसंयुताः ॥
चतुर्युजास्तु सर्वाश्च निल्नासनसंस्थिताः ।

(सप्रमेदागमे दिचलारिंशत्तमपटके II)

#### प्रतियासभगानि ।

ब्रह्मेशगहविष्यमां तथेन्द्रस्य च शक्तयः । शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रपैश्वण्डिकां यद्यः ॥ यस्य देवस्य यद्भुषं यथाभूषणवाहनम् । तद्भदेव हि तच्छक्तिरसरान्योद्धमाययौ ॥ हंसयक्तविमानाभ्रे साक्षसत्रकमण्डलः । आयाता ब्रह्मणः जन्तिब्रह्मणी साभिशीयते ॥ माहेश्वरी क्यारूटा विशालकरधारिणी । महाहिबलया प्राप्ता चन्द्ररेखाविभषणा ॥ कीमारी शक्तिहस्ता च मयरवरवाहना । योद्धमभ्याययौ दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी ॥ तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुद्वोपरि संस्थिता । शङ्कचऋगदाशाईखद्वहस्ताम्यपाययौ ॥ यज्ञवाराहमतलं रूपं या विश्वतो हो : । शक्तिस्साप्याययौ तत्र वाराहीं विश्वती तनम् ॥ नारसिंही नसिंहस्य बिश्रती सदशं वपः । प्राप्ता तत्र सटाक्षेपक्षिप्तनक्षत्रसंहतिः ॥ वज्रहस्ता तथैबैन्द्री गजराजोधीरिक्षता । प्राप्ता सहस्रनयना यथा शकस्तरीव सा ॥

ततः परिकृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः । हन्यन्तामसुराश्सीघं मम प्रीत्याह चण्डिकाम् ॥ ततो देवीशरीरात्तु विनिष्कान्तातिभीषणा । चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवाशतनिनादिनी ॥

(इति मार्कण्डेयपुराणे ॥)

#### बाधी।

चतुर्वत्रमः चतुर्वाहुसंयुक्तः हेमसनिमा । दक्षिणेऽभयसूर्वं च वरदं चाक्षुमाव्यिका ॥ रक्तपद्मासनासीनां हंसवाहनकेतुकास् । जटामकुटसंयुक्तां पीताम्बरधरां वराम् ॥ महाणां होवमास्यातां महाम्बसमाश्रिताम् ॥

(अंशुमद्भेदागमे सप्तचत्वारिशपटले ॥)

तत्र बाझी चतुर्वेक्ता पड्युजा इंससंस्थिता । पिक्कला भूषणोपेता सुगचमीत्तरीयका ॥ वरं सूत्रं खुवं धत्ते दक्षबाडुत्रये कमात् । वामे तु पुस्तकं कुण्डी विश्वती चामयप्रदा ॥

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

## प्रतिमालभूगानि ।

चतुर्श्वजा विशालाक्षी तसकाश्चनसामिमा । वरदाभयहस्ता च कमण्डब्लक्षमालिका ।। हंसच्चजा हंसकद्धा जटामकुटघारिणी । रक्तपमासनासीना ब्रह्माणी ब्रह्मरूपेणी ॥

(पूर्वकारणागमे द्वादशपटले ॥)

(रूपमण्डने ॥)

ब्रह्माणी हंसमारूढा साक्षसूत्रकमण्डलुः । सुचं तु पुस्तकं धत्ते ऊर्ध्वहस्तद्वये ग्रुमा ॥

# माहेश्वरी ।

चतुर्जुजा त्रिनेता च अतिरक्तसमप्रभा । शूलाभयकरा सच्ये वामे वरदसंयुता ॥ जपमालासमायुक्ता जटामकुटसयुता । ईश्वरेणोपमा क्षेषा शिवा माहेष्यरी स्यृता ॥ (अञ्चमद्वेदागमे समचलारिंशपटले ॥)

माहेश्वरी वृषारूढा पश्चवक्त्रा त्रिकोचना । श्चकेन्द्रमृजटाजूटा ग्लक्षा सर्वसुखप्रदा ॥ प्रतियाळभणानि ।

षड्भुजा बरदा दक्षे सूत्रं डमरुकं तथा। शळ्चण्टाभयं वामे सैव धन्ते महाभजा ॥

(विष्णुधर्मीत्तरे ॥)

त्रिनेत्रा शुक्रवर्णा च शूल्पाणिर्दृषम्बजा । वरदाभयहस्ता च साक्षमालकरान्विता ॥ जटामकटिनी शम्मोर्भपणी सा महेश्वरी ।

(पूर्वकारणागमे द्वादशपटले ॥)

माहेश्वरी प्रकर्तव्या दृषभासनसस्थिता । कपालशूलखट्टाङ्गवरहस्ता चतुर्भुजा ॥

(रूपमण्डने ॥)

# कौमारी ।

चनुर्भुजा त्रिनेत्रा च रक्तवस्त्रसमन्विता । सर्वाभरणसंयुक्ता वाचिकाबद्धमाकुटी (ई) ॥ इतिकुक्कुटहस्ता च वरदाभयपाणिनी । मयुरम्बजवाही स्यादुदुम्बरदुमात्रिता ॥ सौमारी चेति विकयाना सर्वकायक्रस्यदा ।

(अञ्चमद्भेदागमे सप्तचलारिशपटछे ॥)

कोमारी रक्तवर्णा स्यात् पडवनमा सार्कछोचना । रविबाडुर्मयूरस्था वरदा शक्तिवारिणी ॥ पताकां बिभती दण्डं पात्रं बाणं च दक्षिणे । बामे चापमथो घण्डां कमलं कुनकुटं त्वधः ॥ परश्चं विभती तीक्ष्णं तदधस्वमयान्विता ।

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

कौमारी चैव कर्तव्या मयूरासनशक्तिभृत् । त्रिदण्डी कालकरण च रक्तमाल्या सकुक्कुटा ॥ (देवीपराणे ॥)

कुमारसद्दशा कन्या वर्णवाहनकेतुभिः । वासिकाबद्धमकुटा (१) शक्तिकाङ्कृशधारिणी ॥ रक्तवस्त्रा महावीर्या हारकेयुर.मृत्यणी । वरदाभयहस्ता च कीमारी कुङ्कमप्रभा ॥

(पर्वकारणागमे दादशपटले ॥)

कुमाररूपा कौमारी मयूरवरवाहना । रक्तवम्बधरा नदच्छून्छाकिगदाधरा ॥

(रूपमण्डने ॥)

#### प्रतिमालभणानि ।

# वैष्णवी ।

शक्क् चक्रधरा देवी बरदाभयपाणिनी । सुस्तेना चारुवदना स्थामाभा च सुळोचना ॥ पीताम्बरधरा देवी किरीटमकुटान्विता । राजवृश्चं समाश्रित्य गरुडण्जजवाहिनी ॥ वैष्णवी पीठमा देवं (!) विष्णुभूषणभूषिता ।

वैष्णवी ताक्ष्यमा श्वामा वहसुजा वनमालिनी । वरदा गदिनी दक्षे विश्वती चाम्बुजलजम् ॥ शङ्कचन्नाभयान्वामे सा चेयं विलसङ्कुजा । (विष्णवर्योत्तरे ॥)

सुसिद्धा वैष्णवी कार्या शङ्कचकगदान्युजा । वनमाछाकृतापीडा पीतवस्त्रा सुशोभिता ॥ (देवीपराणे ॥)

पद्मपत्रविज्ञालाक्षी स्थागवणी महाबला । श**ङ्क**चन्नमदापद्मध्यवाडुचनुष्टयी ॥ गरुडध्वजसंयुक्ता वैष्णावी विष्णुसूषणी । (पूर्वकारणागमे द्वादशपटले ॥)

वैष्णवी विष्णुसहज्ञी गरुडोपरि संस्थिता । चतर्जाहश्च वरदा शङ्खचक्रगदावरा ॥

(स्तपमण्डने ॥)

वाराही।

बराह्वक्तसद्धाः प्रल्यान्युत्सिन्नाः । करण्डमकुदोपेताः विदुमाभरणान्विताः ॥ हल च वर्दः सन्ये वामे अभयशक्तिके । कल्यदुमः समाश्रियः गजन्य जसवाहिनीम् ॥ वाराही चेति विस्थाताः नामाः सर्वकलप्रदाः ।

(अंश्रमद्भेदागमे सप्तचत्वारिशपटले ॥)

कृष्णवर्णा तु बाराही स्करास्या महादरी । बरदा दण्डिनी खड्गं विश्वनी दक्षिणे सदा ॥ खेटपाशाभयान्वामे सैव चापि उसक्कुजा ।

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

कृष्णा पीलाम्बरा शाङ्गी सर्वसम्पत्करी नृणाम् । पवित्रासम्बद्धारस्का पादनुपुरसंयुता ॥

सब्येऽभयहरूं चैव मुसरुं वर(द)मन्यके । वराहवक्त्री वाराही यमभूषणभूषणी ॥

(पूर्वकारणागमे दादशपटले ॥)

वाराही तु प्रवक्ष्याभि महिषोपरि संस्थिता । वराहसदक्षी देवी घण्टाचामरधारिणी ॥ गदाचक्रथरा तद्वबदानवेन्द्रविद्यातिनी । तोकानां च हितायीय मर्बव्याधिविताशिनी ॥

(रूपमण्डने ॥)

वैवस्वती प्रकर्तन्या दुर्द्भरा महिषोपरि । स्करास्या कपाळेऽसुक् पिवन्ती दण्डधारिणी ॥

(देवीपुराणे ॥)

चामुण्डा

चतुर्श्वेजा त्रिनेत्रा च रत्तवर्णोधंकेशिका । कपालश्र्लहस्ता च वरदाभयपाणिनी ॥ शिरोमालोपवीता च पषपीठोपिर स्थिता । व्याप्तचर्मास्वरास्वरास्य वटदृक्षसमात्रिता ॥

चामुण्डीलक्षणं ह्येवमेकबेरे च तत्समम् । वामणदन्धिता स्सर्वोस्सन्यपादप्रलम्बिताः ॥

(अञ्चमद्वेदागमे सप्तचत्वारिशपटले II)

चामुण्डा प्रेतना रक्ता विकृतास्याहिमूयणा । दंध्रेमा श्लीणदेहा च गर्ताक्षी भीमरूपिणी ॥ दिम्बाहुः क्षामकुक्षिष्ठ मुसल्लं कवचं शरम् । अञ्चुशं विअती खक्नं दक्षिणे त्वय वामतः ॥ खेटं पाशं धर्युरेण्डं कुटारं चेति विभती ।

(विष्णधर्मोत्तरे ॥)

दींचिज्ह्वोर्ध्वकेशा च कृष्णका कृष्णदंष्ट्रिका ।
निर्मासा व्यावृत्तमुली चण्डी खण्डेन्दुमण्डिता ॥
काली कपालमाला च शवारूढा कृशोदरी ।
कीशिकारोहिणी वासौ चामुण्डा गृप्रकेतुका ॥
मांसखण्डसुसंपूर्ण कपालं वामपाणिमाक् ।
शूलही दक्षिणे चैव बह्विचीमकरस्थकः ॥
व्याश्चर्माम्बर्सा काली तिनेत्री शङ्कदुण्डली ।
लोकानां मातरस्ससमातरः कथिता इमा: ॥

# इन्द्राणी ।

चतुर्युजा त्रिनेशा च स्त्रचर्णा किरीटिनी। शक्तिवज्रधरा चैव बरदाभयपाणिनी॥ सर्वाभरणसंयुक्ता गजव्यजसवाहिनी। इन्द्राणी चेति विख्याता कस्यदुससमान्निता॥ (अंत्रामदेदानामे सम्बन्नार्गितपटले॥)

एन्द्री सहस्रहक्तीस्या हेमाभा गजसंस्थिता । बरदा स्त्रिणी वज्रं बिकल्यूचै तु दक्षिणे॥ बामे तु कलशं । पात्रं त्वमयं तदधःकरे (विष्णधर्मोक्ते॥)

एन्द्री सुरवराध्यक्षा गजराजीपरि स्थिता । वज्राङ्कराधरा देवी हारकेयूरभूषिता ॥

(देवीपुराणे ॥)

वज्रहस्ता गजास्त्र्डा छोचनहयसंयुता । वस्त्राङक्कारसंपना गजेन्द्रप्वजवाहना ॥ वरदाभयशक्यासबाङ्गकेन्द्र् प्रकीरिता । (प्रवेकारणागमे द्वादशपटले ॥)

१. कमलमिति श्रीतत्वनिषिपाठः । २. बाहुकैन्द्रीति स्यात् ।

इन्द्राणी चेन्द्रसदशी वज्रशूलगदाधरा । गजासनगता देवी लोचनैबंहमिर्वृता ॥

(रूपमण्डने ॥)

वीरभदलक्षणम् ।

चतुर्मुजं त्रिनेत्रं च जटामकुटमण्डितम् । सर्वोभरणसंदुक्तं श्वेतवर्णं दृषण्यजम् ॥ द्रालं चाभयदृस्तं च दक्षिणे तु करद्धयम् । गदाबरदृहस्तं च वाभपार्श्वे करद्धयम् ॥

श्वेतपद्मासनासीनं वटवृश्वसमाश्रितम् । वीरभद्रमिति ख्यातं ब्राहीरूपं ततः शृष्य ॥

(अंशुमद्भेदागमे सप्तचत्वारिंशपटले ॥)

वीरेश्वरक्ष भगवान्त्रपारूढी धतुर्भरः । वीणाहस्तत्निश्क्ष्यः च मातृणामप्रतो भवेत् ॥ मध्ये च मातरः कार्या अन्ते तेषां विनायकः ।

(रूपमण्डने ॥)

१. बीणात्रिशूलहस्तथेति स्यात्।

ज्येष्ठा ।

# ज्येष्ट्रा ।

# क्येचा ।

हिभुजाकनसङ्काशा जम्बोष्ठा तुङ्गनासिका । लम्बमानस्तना कुकी नीलं वा रक्तवाससी ॥ उत्पलं दक्षिणे हस्ते पीठे वामकरस्थितः । भद्रपीठस्थिता वापि द्विपादं चैव लम्बिनि ।। सर्वोभरणसंयुक्ता वाचिकावद्वमाकुटी (१) । काकथ्यजसमायुक्ता सालका तिल्कान्विता ॥ तस्या दक्षिणपार्भे तु कृषो वै कृषवाहना । द्विभुजो दक्षिणे हस्ते दण्डं वामे तु सूत्रकम् ॥ लम्बयेहिष्णे पादं वाममुक्तुटिकासनम् । ध्वत्वणमहाकाया सर्वोभरणमृषिता ॥

 <sup>&#</sup>x27;वामे तु करकं न्यसेदि'ति पाठान्तरम्। २. स्वध्यतामिति स्थात्।
 'इयास्यं इषमं तथे' ति सुप्रमेदवववातुतारेण इषभावन इति स्थात्।
 एतदारभ्य दुकूलवसनाम्बितेव्यन्ताना सर्वेशायि विशेषणानां इषान्वयीचित्या-सुक्षिक्रतया विपरिणामस्समीवीनः। ४. सृषिश्चिमिति पाठान्तरम्।

किरीटमकुटोपेता दुक्छवसनान्विता ।
पृषं वै दक्षिणे त्वेवं वामे त्विप्रमधोष्यते ॥
सुस्तना यीवनाङ्गा च सर्वाभरणभूषिता ।
कृष्णाञ्जननिभा रक्तवक्षेणैव तु भूषिता ॥
करण्डनकुटा द्रपक्षी वामप........विवता ।
सब्येनोकुटिकासीना हस्तादुत्यछ्यारिणी ।।

(अंशुमद्भेदागमे एकोनपञ्चाशपटले ॥)

अधातस्तंप्रवस्यामि ज्येष्ठायास्थापनं परम् ।
आदिशक्तेस्ससुरम्ना पश्चादुद्धिसंमना ।।
उद्भौ मध्यमाने तु चौथिता सा गजानन !।
कालाजनिमा देवी सर्वाभरणभूषिता ॥
कररूढा कलेणनी सुखरना दुहितातनुः ।
जातुपार्श्व मणिशांय श्वास्यं श्वमं तथा ॥
श्वमो रक्तवर्णस्तु मणिः काञ्चनसप्रमा ।
रूपाध्येतानि इत्या तु प्रतिष्ठां सम्यगाचरेत् ॥

(सुप्रभेदागमे पश्चचत्वारिंशपटले॥)

एतत्पवमादर्शान्तरे न । २. 'खरारूढा कलेः पत्नी सुखासीना हिता तत्तु' रिति पाठान्तरम् ।

तुङ्गनासा च छम्बोष्टी छम्बमानस्तनोदरी । आळोहिता स्मृता ह्येषा ज्येष्टाऽळक्ष्मीरिति श्रिये ॥ उत्पळाभयहस्तेयं द्विभुजा बीरवन्दिता ।

(विष्णुधर्मोत्तरे ॥)

पोनोर्वा । पीनगण्डा च पीनस्तनभरोदरी । नीलकालकसीमन्ता सथिमलुशिरोरेह्हा ॥ क्रियाश्वनतिमा रक्ता विम्बोछी तुङ्गनासिका । द्विभुजा च द्विनेत्रा च कुसुर्द दक्षिणे करे ॥ कन्यापुत्रान्विता देवी दक्षिणेऽदक्षिणेऽपि च । देव्या बाहुसमं कुर्यात् कन्यकापुत्रकौ कमात् ॥ पुत्रो युपमवनत्रस्तु दिसुजी च द्विनेत्रकौ ॥ अपेष्ठाया आकृतिहोंचे पश्चनाकृतिहच्यते ॥

ज्येषाभेतः ।

(पूर्वकारणागमे द्वादशपटले ॥)

रक्तम्येष्ठा च नीळा च भूतळार्पितपादका । भूतळं स्पृशते देाम्पौ द्विसुजा बीरवन्दिता ॥

(विष्णुधर्मीत्तरे ॥)

१. 'पीनोरू 'रित्यर्थः ।

சேட்டையின பெயா—முகடி, தென்வை கலதி மூித்கி காக்கைச்கொடியான் சுழுதைவாகனி ீசடடை கெடலணங்கு சேட்டை பெயரே

(சேந்தன் நிவர்காம், தெய்வப்பெயர்கொகுதி)

மூதே**கி**வின்பெயர்—கழுதையூர்தி காக்கைக்கொடி யாண்முகம் கௌவை கலகி மூகே**கி**.

மற்று மூதேவியின் பெயர்—சிர்கேடி. கேட்டை கெட லணங்கேவேணி சேட்டையென விளம்புவர்.

மூதேவிபூர் இபடை கொடியின் பெயர்—வாகனவ் கழுதை படைஅடைப்பங் காகங்கொடிபெனக கழுறல் வேண்டும்.

(பிங்கலஙிகண்டு, பெயர்பிரிவு வானவர்வகை)

சேட்டை பிக்திரைக்கு மூததான் சிர்கேடி கிறபபிலாதா வீட்டிய வேகவேணி செடுங்காகத்திவகமூற்குள் கேட்டையே கெடலணங்கு கழுதைவாகளி கேடெல்லா மூட்டிய கூடு தன்மை முகடி மூதேவிபாமே (குடாமணிகிண்டு, தெப்பபபோர்த்தொருஇ)

*அடாப்பார்கள்* செய்யப்படியாத்தொகுத்

शुभमस्तु



| National Application                                               |                                                  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|
| PAGE,                                                              | PAGE.                                            |  |  |
| Abanindranath Tagore 100                                           | Ādivarāha, same as Bhū-                          |  |  |
| Abhanga 57                                                         | varāha 132                                       |  |  |
| Abhaya-hasta 14, 53, 57, 58, 65,                                   | Agamas 50, 78, 110, 132, 137,                    |  |  |
| 80, 81, 87, 89, 97, 98, 100, 102,<br>105, 127, 128, 136, 143, 151, | 175, 342, 381                                    |  |  |
| 152, 158, 161, 165, 206, 213,                                      | Agastya 267                                      |  |  |
| 219, 221, 240, 248, 271, 286,                                      | Aghōraśivāchārya 53                              |  |  |
| 319, 322, 338, 339, 341, 344,                                      | Agla 331 f.n.                                    |  |  |
| 346, 355, 358, 359, 360, 361,                                      | Agni 7, 60, 76, 125, 144, 283,                   |  |  |
| 362, 366, 371, 372, 383, 384,<br>385, 386, 387, 389, 393           | 292, 303, 304, 350, <b>357, 39</b> 9             |  |  |
| Abhichauka, a variety of                                           | Agni-Durgā 342, 348                              |  |  |
| mage of Vishou. 84 fm. 85.                                         | Agni-kundas 360, 370                             |  |  |
| 90, 95, 96                                                         | Agnimatha (°) 394                                |  |  |
| Aehyuta 230, 232, 233                                              | .1gnspurāna 125, 131, 134, 181,                  |  |  |
| Adhama, form of image, 80, 83,                                     | 186, 195, 200, 201, 216, 219,<br>221, 223, 241   |  |  |
| 84, 86, 89, 90, 91, 94, 95, 96,<br>98, 109                         |                                                  |  |  |
| Adharma 295                                                        | Agni-tattva . 399<br>Agniyākāri 398              |  |  |
| Adhirājas, kuita-makuta foi. 29                                    | Ahankāra . 293                                   |  |  |
| Adbirājas, karanda-makuta                                          | Ahimsā 266                                       |  |  |
| for, 30                                                            |                                                  |  |  |
| Adhirājas, queens of, wear                                         | Ahrbudhnya-samhttā 234, 291 f.n. Aihole 108, 113 |  |  |
| acri canana                                                        | Aihole 108, 113<br>Airāvata 46, 111              |  |  |
| radamajas nom nammi in vo                                          | .,,                                              |  |  |
| Adhōkshaja 230, 232<br>Ādimūrbi 261, 262, 263                      | Airyaman 311<br>Aisyarya 234, 236, 237           |  |  |
| Adimursi 261, 262, 263<br>Adimursi 342                             |                                                  |  |  |
| Adisesha 93, 95, 104, 107, 108,                                    | Astarêya-brâhmana 45                             |  |  |
| 109, 110, 114, 115, 132, 139,                                      | A <sub>1</sub> 1tā 362                           |  |  |
| 184, 189, 140, 141, 143, 154,                                      | Ajmere . 254<br>Ājmā 329                         |  |  |
| 169, 261, 262, 263, 264                                            | Ājñā 329<br>Ajñāna 295                           |  |  |
| Aditi 74, 75, 161, 163, 299                                        | Ajnana 295<br>Ajvapātra 11, 250                  |  |  |
| Iditya-purana 266                                                  | Āķāśa 61, 398                                    |  |  |
| Adityas 74, 75, 95, 299, 307,                                      | 7                                                |  |  |
| 309, 310, 311, 317                                                 | Akāšarūpini 398                                  |  |  |

#### HINDU ICONOGRAPHY

| PAGE                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PAGE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akshamālā, 13, 54, 56, 57, 58<br>81, 202, 253, 255, 256, 258, 266<br>310, 316, 320, 321, 335, 357, 359<br>360, 361, 366, 368, 370, 372, 377<br>378, 383, 384, 387                                                                                                                             | 134, 139, 141, 144, 153, 166, 169, 176, 178, 194, 204, 211, 259, 263, 265, 268, 285, 286,                                                                                                                                                                                                             |
| Akahara 333 Alaka-abūdaka 27, 36 Alaka-abūdaka 27, 36 Alaka-abūdaka 293 Alamba 293 Alidabāsana, 19, 134, 141, 154, 158, 161, 169, 263, 369, 367, 358, 366 Alvērs 3, 358 Ambāk 196 f. n. 358 Ambāk 251, 294, 285 Ampta 251, 294, 285 Ampta 251, 294, 285 Amptaghaļa 374 māsā 36, 119, 120, 358 | 07, 58, 59, 63, 65, 66, 144, 257, 258, 297, 298, 291, 292, 224, 335, 338, 339, 343, 345, 346, 347, 355, 357, 361, 365, 366, 371, 372, 278, 398  Annapiroá 145  Antarikaba-löka 162, 166  Antarikaba-löka 192, 166  Antarikaba-löka 398  Antarikaba-löka 398  Antarikaba-löka 398  Antarikaba-löka 398 |
| Amśumadbhēdāgama 306, 318<br>321, 373, 377, 384, 394                                                                                                                                                                                                                                          | Aramula, in Travancore<br>manufacture of metal                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Anāhata 329                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Anandakumāraswāmi, Dr 221                                                                                                                                                                                                                                                                     | Archaelogical Survey of<br>Mayurabhanja, 19, f.n., 301                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ananta 200, 257, 258                                                                                                                                                                                                                                                                          | Archælogical Survey of                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Anantasana, description of, 19                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Anantasayana 114 Anasúya 251, 252 Andhakára 382                                                                                                                                                                                                                                               | Ardra, nakshatra, 85, 90                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Andhabana 201, 202                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ardra, nakshatra, 85, 90                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Andhakasura 379, 380, 381, 382                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Angada 242, 344                                                                                                                                                                                                                                                                               | 64, 210<br>Ariahta 197                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Angulas, a measure 21, 23, 28                                                                                                                                                                                                                                                                 | 111101111                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 31, 92, 163, 164, 186, 189,                                                                                                                                                                                                                                                                   | Artha 306                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 190, 201, 203, 239                                                                                                                                                                                                                                                                            | Arinjiga: 390<br>Arjuna 210, 211, 273                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Anguliya . 59                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Aruna 283, 312, 313, 316, 317                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Angur . 279                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 334                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Animandavya 251                                                                                                                                                                                                                                                                               | Arundhati 369                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Animals in the hands of                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ārva . 335                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| images 11                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Aryaman 77, 309, 311                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aniruddha 212, 230, 232, 233,                                                                                                                                                                                                                                                                 | Āsanamūrti 78                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 234, 236, 237, 238, 240                                                                                                                                                                                                                                                                       | Asanas 17-21, 85, 389                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                   | l'age,     | PAGE.                                                              |
|---------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| Ashtami tubi                                      | 90         | Ayudhas, Ayudha-purushas, 63,                                      |
| Asi, same as khadga.                              | 292, 293   | 91, 93, 95, 97, 105, 107, 109,<br>110, 111, 112, 113, 115, 156,    |
| Ashta-tāla measure                                | 288        | 167, 288, 293                                                      |
| Asoka tree                                        | 277        | Badami, 104, 140, 157, 159, 172.                                   |
| Aśrama                                            | 348, 397   | 174, 255, 287                                                      |
| Asuras, 35, 36, 115, 120,                         | 121, 122,  | Badarayani . 124                                                   |
| 123, 126, 127, 131,                               |            | Badara tree                                                        |
| 147, 149, 152,162, 163<br>172, 216, 217, 304, 334 |            | Badari 274                                                         |
| 348. 351. 352. 353.                               |            | Baga, same as Bagho . 311                                          |
| 010, 001, 000, 000,                               | 379, 380   | Bagali 103                                                         |
| Asura-maya                                        | 381        | Baichoja of Nandi 214, 263                                         |
| Asūyā                                             | 381        | Bala 234, 237                                                      |
| Asvarúdhadevi                                     | 371        | Bala 333, 372                                                      |
| Aśvattha                                          | . 362      | Balabhadra 200                                                     |
| Asvatirtha                                        | . 182      | Balachandra 48, 59, 60                                             |
| Aśvins 75, 94, 306                                | , 314, 315 | Bala-Ganapatı, description of, 52                                  |
| Atasi                                             | 345, 346   | Balaji 270                                                         |
| Ātma-murti                                        | . 400      | Bāla-Krisbņa 215                                                   |
| Ätman                                             | . 294      | Balapramathani 364, 400                                            |
| Atharvana-veda                                    | 73         | Balarama, 3, 20, 195, 200, 201,                                    |
| Atichaudika                                       | 357        | 202, 212, 289, 240                                                 |
| Átma-vídvá                                        | 382        | Balavān 48, 49                                                     |
| Atri                                              | 251        | Balavikarnika 363, 399, 400                                        |
| Aurnavábba                                        | . 73       | Bali, 161, 162, 163, 166, 167, 171,                                |
| Avarana 247,                                      | 248, 249   | 172, 173, 174, 176, 180f. n., 397<br>Bali-pitha. 339               |
| Āvarana dēvatas                                   | 247, 248   |                                                                    |
| Avataras of Vishnu 32,                            | 103, 119,  |                                                                    |
| 120, 124, 127, 128,                               | 156, 189,  | Băna, 6, 49, 53, 54, 56, 65, 144,<br>172, 186, 189, 202, 223, 256. |
|                                                   | 247        | 257, 258, 261, 269, 278, 289,                                      |
| Avesa, definition of.                             | 119        | 292, 293, 342, 343, 346, 347,                                      |
| of Parasurama                                     | 120        | 356, 357, 359, 363, 364, 369                                       |
| Avidya 293                                        | , 295, 382 | 386, 388                                                           |
| Avighna                                           | 48         | Ballary 103, 279                                                   |
| Avyanga, same as ahy                              | anga, 308  | Belür, 143, 177, 178, 248, 259                                     |
|                                                   | 315, 316   | Benares 271                                                        |
| Avyonbana,                                        | 308 f.n.   | Bengal 100, 142, 359                                               |
| Ayődhya                                           | 188        | Bbsdrs 368                                                         |

#### HINDE TOONOGRAPHY

| 444                                              | TED C 1001                          | 10011111 11                                                      |                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                  | PAGE.                               |                                                                  | PAGE.                         |
| Bhadrapitha, description                         | f n., 357<br>n of, 20<br>, 368, 393 | Bhrigu 80, 82, 83, 84 f<br>89, 91, 93, 95, 96,<br>181, f n., 185 | 109, 121,                     |
| Bhaga 309                                        | 310, 311                            | Bhringi<br>Bhū                                                   | 330, 331                      |
| Bhagavad-gitā                                    | 211                                 | Bhujanga-valaya, an                                              |                               |
| Bhāgavata-purāna 123,<br>128, 180, 185, 186,     |                                     | of Siva, description of<br>Bhūloka                               | 7. 23, 271<br>162, 166        |
| Bhagavati                                        | . 361                               | Bhumiaevi 13, 80, 82,                                            |                               |
| Bhairaya 9                                       | 381, 382                            | 89, 90, 93, 94, 99, 100<br>107, 108, 109, 111,                   |                               |
|                                                  | 366                                 | 132, 133, 134, 136, 139                                          |                               |
| Bhaktı                                           | 215                                 | 153, 209, 240, 242, 26                                           |                               |
| Bhakti-Vighnésvara, des                          | oran.                               |                                                                  | 378                           |
| tion of.                                         | 52                                  |                                                                  | 7, 362, 398                   |
| Bhāradyāja                                       | . 355 .                             | Bhūta-māta                                                       | 362                           |
| Bharata                                          | 194, 195                            | Bhuta-tanmatras                                                  | 293                           |
| Bharata-sästra                                   | 213 fn,                             | Bhuvaněša-Ganapati                                               |                               |
| Bhārati                                          | 335                                 | Bhuvanésvari                                                     | . 371                         |
| Bháshá                                           | 335                                 | Bhuvaraha, description                                           |                               |
| Bhaskarai aya                                    | 294                                 | Bíjákshara                                                       | 290, 330                      |
| Bhauma 300, 305, 319                             | 9, 320, 323                         | Bilva                                                            | 20, 374                       |
| Bhavāni                                          | . 340                               | Bindu                                                            | 330                           |
| Bhavishyat-purana 47,<br>f.n., 304, 305, 306, 30 |                                     | Birudas<br>Bōdhāyana-Grihya Sul                                  |                               |
| Bhěri                                            | 167                                 | Bombay                                                           | 142, 172                      |
| Bhima                                            | . 399 :                             | Bombay School of Scu                                             |                               |
| Bhimā                                            | 334                                 | Brahma 11, 13, 29, 45,                                           | 73, 76, 81,                   |
| Bhindi                                           | 289                                 | 82, 83, 86, 88, 89, 90,<br>95, 111, 112, 122, 12                 | 91, 93, 94,                   |
| Bhishma-parean of Mo                             | rhā bhūrata<br>2 <b>7</b> 5         | 126, 128, 129, 130,<br>138, 139, 140, 144,                       | 131, 137,                     |
| Bhōga, variety of imag<br>Vishnu,                | e ot 79                             | 149, 157, 165, 170,<br>179, 180, 239, 252,                       | 171, 178,<br>253, 254,        |
| Bhogasanamurti                                   | 7. 88. 106                          | 262, 263, 264, 265                                               | 266, 335,                     |
|                                                  | 92, 94, 112                         | 336, 347, 350, 355,                                              | 356, 372,                     |
| Bhogastbánakam ürti                              |                                     | Brahmachárin                                                     | 9, 382, 383<br>238            |
|                                                  | 97, 98                              | Brahma-pada                                                      |                               |
| Bhramaras                                        | 334                                 | Brāhmanas 76, 130, 181                                           | 85, f. n.                     |
| Bhrámart                                         | 334                                 |                                                                  | 1, 102, 10±,<br>19 f. n., 261 |

| Page,                                                                                                     | Page                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brahmanaspati 45, 46  <br>Brahmani 381, 383, 384, 389                                                     | Chakrattālvār 290                                                                                                                                                           |
| Brahmani 381, 383, 384, 389                                                                               | Chakravarttins 29 f n., 30                                                                                                                                                  |
| Brahmanda 168, 169, 336                                                                                   | Chálukya 2, 7, 23, 103, 104, 141,                                                                                                                                           |
| Brahmanda-purana 60, 61, 171                                                                              | 219, 255, 312, 315                                                                                                                                                          |
| Brahmasana 85                                                                                             | Chamara 107, 165, 242, 243, 259,                                                                                                                                            |
| Brahmānda-purāna         60, 61, 171           Brahmāsana         . 85           Brahma-sitras         92 | 289, 290, 316, 347 f. n., 367,<br>374                                                                                                                                       |
| Brahmavaivarta-purāna 45, 46, :                                                                           | Chāmundā 21, 364, 380, 381, 383,                                                                                                                                            |
| Brāhmi . 335                                                                                              | 386, 389                                                                                                                                                                    |
| Brshad-brahma-samhstü 78 235                                                                              | Chanda 351                                                                                                                                                                  |
| Bi thad-dharma-purana 265                                                                                 | Chanda 357                                                                                                                                                                  |
| Brihat-samhitā 201, 202, 219, 228                                                                         | Chanda-nāyika 357                                                                                                                                                           |
| Brihaspati 45, 46, 121, 300, 305,                                                                         | Chandarūpā . 357                                                                                                                                                            |
| 320, 323                                                                                                  | Chandavati 357                                                                                                                                                              |
| Buddha 25, 102, 120, 123, 216,                                                                            | See 389                                                                                                                                                                     |
| 218, 219, 220, 221, 265, 273,                                                                             | Chandogrā 357                                                                                                                                                               |
| 301                                                                                                       | Chandra 82, 83, 86, 88, 89, 94, 95,                                                                                                                                         |
| Buddhi 44, 48, 62, 293<br>Buddhism . 219                                                                  | 138, 139, 165, 171, 173, 174,                                                                                                                                               |
|                                                                                                           | 300, 318, 319, 320, 359, 399                                                                                                                                                |
| Buddhist period, vajra re-                                                                                | Chandrajňūna         . 19           Chandrakalá         345           Cbandrásana         368           Chandrášekbara         . 335           Chandrašekbara         . 198 |
| presented in, 8, 219, 278<br>Budha 300, 305, 320, 323                                                     | Chandrakala . 345                                                                                                                                                           |
|                                                                                                           | Chandrásana 368                                                                                                                                                             |
| Burgess 8f n , 79                                                                                         | Chandrasekbara 335                                                                                                                                                          |
| Calcutta Museum 175, 179                                                                                  |                                                                                                                                                                             |
| Chakra 1, 4, 53, 64, 80, 81, 86, 89, 95, 97, 99, 100, 101, 102,                                           | Chara-rasi, same as chara-<br>bhavana 85, 85 f n., 90                                                                                                                       |
| 104, 105, 108, 109, 112, 113,                                                                             | Chaturvimsatimurtayah 175, 225                                                                                                                                              |
| 120, 127, 128, 132, 135, 136,                                                                             | Chauri 140, 361                                                                                                                                                             |
| 144, 150, 152, 153, 155, 156,                                                                             | Chennakêsavasvamin temple 177,                                                                                                                                              |
| 158, 161, 164, 165, 167, 170,<br>175, 177, 178, 179, 195, 201,                                            | 243 244                                                                                                                                                                     |
| 204, 209, 210, 223, 228, 229,                                                                             | Chhandas 949 f n                                                                                                                                                            |
| 230, 231, 236, 239, 240, 243,                                                                             | Chhannavira 31                                                                                                                                                              |
| 248, 250, 253, 254, 255, 256,                                                                             | Chhandas         249 f n.           Chhannavira         . 31           Chhāya         307, 314           Chibna         336                                                 |
| 257, 258, 261, 262, 267, 268,                                                                             | Chihna 336                                                                                                                                                                  |
| 269, 271, 275, 278, 286, 287, 288, 290, 291, 292, 295, 310,                                               | Chinmudra, same as vyákhyána-                                                                                                                                               |
| 317, 330, 339, 341, 342, 343,                                                                             | mudra and canderdenamudra                                                                                                                                                   |
| 345, 846, 347, 356, 357, 358,                                                                             | 14, 16, 111                                                                                                                                                                 |
| 380, 384, 385                                                                                             | Chiranjivi 119<br>Chitraratha 184                                                                                                                                           |
| Chakra-purusha 290                                                                                        | Ohitraratha 184                                                                                                                                                             |

#### HINDU ICONOGRAPHY.

| 222000                                                           |                                                                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| PAGE.                                                            | Γ <b>≜</b> GŁ.                                                 |
| Chōla 390, 391<br>Conjeevaram 104, 105, 269                      | Dattātroya, 104, 123, 181, 238,                                |
| Consevaram 10±, 105, 269                                         | 251, 252, 253, 254, 255                                        |
| Crusaders . 5                                                    | Daya 233, 266                                                  |
| Cupid, Indian, 210                                               | Deogarh 110                                                    |
| Dadikkombu 107, 108, 157, 158,                                   | Dêva-ganas, samo as Dévas 105,                                 |
| 160, 269                                                         | 360, 379, 380                                                  |
| Daityas 198, 199, 217, 218                                       | Dēvaki 195, 196                                                |
| Daivika-pada 85 f.n.                                             | Dēvala . 267                                                   |
| Daivika-Vasudēva 240                                             | Devanagari 331                                                 |
| Dakshina 145                                                     | Dēvas 35, 36, 115, 140, 171, 360                               |
| Dākshināchāra 101                                                | Dēvatas 308, f.n                                               |
| Dakshināmūrti, vinā in the hand                                  | Děví. 14, 43, 54, 55, 101, 137,                                |
| of, 9                                                            | 141, 142, 143, 144, 204, 205,<br>206, 249, 253, 260, 327, 332, |
| Damaru. 9, 253, 343, 346, 353,                                   | 333, 336, 337, 338, 339, 340,                                  |
| 357, 365, 366, 387                                               | 341, 345, 346, 348, 349, 350,                                  |
| Dambödbhava 274                                                  | 353, 354, 357, 361, 372, 378,                                  |
| Dussaha 395, 396, 397                                            | 390, 394,                                                      |
| Dāmōdara 229, 232, 233, 234, 237,                                | Desi-bhanavata . 260                                           |
| 238                                                              | Devimāhātmya 333, 336, 337, 378,                               |
| Danavas 125, 171, 172                                            | 385, 388,                                                      |
| Danda 167, 212, 248, 257, 258.                                   | Dhammilla 27, 30, 107                                          |
| 287, 288, 289, 302, 303 f.n., 305, 309, 312, 314, 315, 320, 321, | Dhananjaya 379                                                 |
| 323, 357, 361, 368, 386, 388                                     | Dhanus, 5, 49, 54, 65, 95, 111, 170,                           |
| Danda-hasta 14, 16, 48, 58, 67                                   | 186, 189, 202, 223, 256, 257,                                  |
| Daniel 202 ( n. 904                                              | 249 940 350 957 050 600                                        |
| Dandasana . 369                                                  | 388                                                            |
| Dandt 305                                                        | Dhanyantarin 123, 251                                          |
| Danta 53 56, 57, 58, 59, 63, 64,                                 | Dharma 123, 265, 266, 306                                      |
| 65, 66, 67                                                       | Dharmaraia . 42                                                |
| Darbha 144                                                       | Dharma śāstras 23                                              |
| Darbhi . 57                                                      |                                                                |
| Dantavakra . 147                                                 | Dhātri 309, 310 Dhōnuka 197                                    |
| Darpans, description of, 12                                      | Dhēnuka 197                                                    |
| Dasaratha 187                                                    | Dhí 335                                                        |
| Daśatāla. measure, 190                                           | Dhrava-beras of Vishau . 79                                    |
| Daśāvatāra Cave 174                                              | Dhümraka . 48                                                  |
| Daśāvatāras of Visbņu, chapter                                   | Dhvaja 53, 287, 289, 346, 357,                                 |
| on, 119                                                          | 368                                                            |
|                                                                  |                                                                |

|                      | PAGE.          |                  | PAGE                                     |
|----------------------|----------------|------------------|------------------------------------------|
| Dhvaja-Ganapati, de  |                | Freemasons       | 331 f.n.,                                |
| of,                  | . 58           | Gada 2, 4, 52,   | 55, 87, 95, 98, 66,                      |
| Dhyana               | 135, 220, 247  |                  | 3, 108, 109, 110,                        |
| Dhyani-Buddha        | 265            |                  | 3, 155, 156, 167,                        |
| Dig-gajas            | . 376          |                  | 76, 177, 228, 229,                       |
| Dikpālakas           | 94, 244        |                  | 36, 240, 242, 253,<br>57, 258, 261, 268, |
| Dindi                | . 306          | 269, 286, 28     |                                          |
| Dindigul             | 107, 157       |                  | 0, 319, 320, 322,                        |
| D(pt)                | 368            |                  | 6, 358, 365, 384,                        |
| Diti                 | 145, 147, 379  |                  | 385, 389                                 |
| Divya-prabandhas     | . 268          | Gadbi            | . 182                                    |
| Dundubbi             | 351, 352       | (fala hasta, sam |                                          |
| Duratvava            | . 335          | mesan            | 16                                       |
| Durgă 4, 11, 43, 93, |                | Gajakarna        | .48, 49                                  |
| 333, 334, 341, 3     |                | Gajanana         | .39, 46                                  |
|                      | 356, 357, 391  | Galanara         | 266, 267, 269                            |
| Durgama              | 334            | Gana-Gōrála      | 207, 208                                 |
| Dyapara-vuga         | 41, 266, 333   | (fanapati, same  |                                          |
| Dvāraka              | 198            | 56 57 59 6       | 65, 46, 48, 49, 51,<br>0, 61, 62, 64, 65 |
| Dvārapālakas         | 37, 48, 307    | 67, 93, 361, 3   |                                          |
| Dvibbanga            | 49, 340        | Ganapati, Bala,  | . 59                                     |
| Dwarf incarnation    | of Vishnu 123  | Tarui            |                                          |
| Earth-goddess        | 260            | Lake             |                                          |
| Eastern and Indian   | a Archi-       | Maha             | 55                                       |
| tecture, of Fergus   | son 79f n,     | ., Pinge         | ala 58                                   |
| Egyptian Tan         | . 331          |                  | hbishta 58                               |
|                      | 46, 47, 60, 61 | ., Ûrdb          | va 58                                    |
| Ēkavēni              | . 395          | Nritta           | a . 59                                   |
| Ékavira              | . 335          | Prasa            | nna 57                                   |
| Elephant-headed      | . 43           |                  | anéés 58                                 |
| Elura cave temples   | by Bur-        | " Dhya           | ja 58                                    |
| qess                 | . 81. n.,      | " Unm            | atta-uchchhi-                            |
| Ellora 78, 107, 112, | 157, 158, 174, |                  | shta 58,69                               |
|                      | 213, 313, 389  | Han              | drá same as                              |
| Emusha               | 128            |                  | Ratii , 50                               |
| Fergusson            | 79 f n .       | Keva             |                                          |
| Flowers in the hand  | la of god-     | ., Snktı         |                                          |
| Reseas               | 13, 14         | Ganas            | 41, 45, 380                              |

#### HINDH ICONOGRAPHY.

| PAGE.                                                             | PAGE.                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Gandbarvas 267, 269, 308, f. n.                                   | Haihayas 185                                              |
| 362                                                               | Hala, 6, 134, 165, 201, 212, 239,                         |
| Gandhamadana mountain 274                                         | 248, 258, 292, 365, 388                                   |
| Ganēsba Ratba . 170                                               | Halabidu 66, 155, 208, 210, 214,                          |
| Ganga, same as the Ganges, 41,<br>178, 180, 272                   | 252, 264, 278, 279<br>Hamsa 323, 383                      |
| Garuda 91, 93, 95, 102, 104, 105,                                 | Hanuman 16, 187, 190, 191, 192,                           |
| 107, 108, 113, 146, 150, 154,                                     | 193, 194, 195                                             |
| 156, 166, 175, 178, 204, 240,                                     | Пага 271                                                  |
| 243, 253, 254, 255, 257, 258,<br>259, 262, 265, 267, 268, 269,    | Hara, 86, 97, 98, 103, 106, 109,                          |
| 283, 284, 285, 286, 287, 306,                                     | 111, 236, 306, 344, 370, 371                              |
| 384                                                               | Harasiddh 342, 343                                        |
| Garuda-Purāna . 129                                               | Hari, 125, 181, 195, 200, 222, 230.                       |
| Gauif, 48, 333, 336 337, 340, 360,                                | 232, 243, 271<br>Harihara 270, 271                        |
| 361                                                               |                                                           |
| Gaya 216                                                          | Haridra-Ganapati 59                                       |
| Gāyatri 248                                                       | Harman (a 195                                             |
| Ghantá 9, 10, 114, 294, 346, 347,<br>356, 357, 365, 368, 387, 388 |                                                           |
|                                                                   | Hasta, a measure, 21                                      |
| Ghritavarı, layer of a pitha, 20                                  | Havis 145                                                 |
| Girija-Narasimha 149, 150, 154                                    | Havva-kavva 145                                           |
| Gökarna 48. 49                                                    | Hayagriva 125, 126, 260, 261                              |
| Gōkula 196                                                        | Head-gear, varieties and descrip-                         |
| Gōlōka 46                                                         | tions of. 23-31                                           |
| Gőrőshans 357                                                     | Hēramba 46, 47, 57, 65                                    |
| Gövardbaps . 197                                                  | Hēti 269                                                  |
| Gövardhapa-dhara-Krishna 21±                                      | Himalayes 45, 273, 334                                    |
| Govinda, 130, 229, 231, 234, 237,                                 | Ulmarán 201                                               |
| 243                                                               | Hindu Mythology, by                                       |
| Grahas 318, 322, 323                                              | Hindu Muthology, by<br>Kennedy, 39, 200 f. r.             |
| Grahapati 320 '                                                   | Hiranyagarbha 336, 337                                    |
| Gudimallam 11, 22, 312                                            | Hiranvaksha, 131, 132, 133, 144,                          |
| Guhāgraja 46, 47                                                  | 147, 379                                                  |
| Gunas 234, 293                                                    | Hiranyakasıpu, 145 146, 147, 148 149, 152, 153, 154, 155, |
| Gupta period, Yajñōpavita found<br>in, 23                         | 157, 159, 260, 292, 379                                   |
| Gupta-rūpi Dēvi . 334                                             | History of lime Arts in                                   |
| Guru 176, 323 !                                                   | India and Ceylon, V. A.<br>Smith, 241                     |
| 110, 020                                                          | Smith, 241                                                |

| 1.N.                                                  | JEA.                                           |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| PAGE.                                                 | PAGE,                                          |
| Homajakalika (?) 310                                  | Japamala 363                                   |
| Hoyselésvara temple, 66, 214,                         | Jarasandha 198                                 |
| 252, 278                                              |                                                |
| Hoysals, 99, 176, 177, 209, 214,                      | Jatabhara 347, 369                             |
| 220, 227, 243, 312, 317, 378                          | Jata-makuta 27, 28, 85, 96, 111.               |
| Hőtri 145, 147                                        | 113, 135, 150, 186, 254, 345,                  |
| Hrada 217                                             | 359, 362, 377, 378, 387, 389,                  |
| Urishikésa, 229, 232, 233, 234,<br>237, 239, 293, 336 | Jatā-mandala 247, 276                          |
| Húbu 267                                              | Jatilavarman Paiantaka                         |
| Ikshukódanda 210                                      | Pándyadova 391                                 |
| Ikshváku 184                                          |                                                |
| Iluppai, wood for making                              | Jaya-Durga 342, 344                            |
| kurmasana 20 f.n.                                     | Jayanu                                         |
| India Museum 175                                      | Jhansi diseries                                |
| Indra 35, 42, 43, 76, 77, 111, 121                    | Jina 004 006 027                               |
| 199 153, 161, 165, 182, 197                           | , Jnana                                        |
| 281, 350, 351, 355, 362, 38                           | Alleria Didore                                 |
| Indrani 380, 381, 38                                  | ol "lunus-sakoi                                |
| Thorse Annual                                         | I hana-svarupi                                 |
| Indrákshí 37                                          | O Justienmitana                                |
| Indriyas 20                                           | Junu                                           |
| Indukari 24                                           | 1 Jupiter                                      |
| Ishtis 249 f.                                         | J. JVanas                                      |
| Iśva:: 35                                             | about 335 363, 390, 391 392,                   |
|                                                       | 200 204 205 206 397 398                        |
| Jagannatha 273, 3                                     | 939                                            |
| Jagati, a layer of a prona                            | Kadrii 200, 200                                |
| 10100101                                              | 00 Kathasa 40,60,78, 180, 213, 330, 379        |
|                                                       |                                                |
| Jalamayi                                              | Vallandia Dacamid a mito                       |
|                                                       |                                                |
| Jalasayın 263, 264, 2                                 | 0.50 000                                       |
| Jamadagni 181, 184, 1                                 | NAIR DOS                                       |
| Jambavan 167, 1                                       | Al Kaledi                                      |
| Jambu                                                 | 52 Ka'skuta-visha<br>130 Kalmatri 43, 335, 859 |
| Јапанска                                              | Dalara II                                      |
| Japárodana 230, 232,                                  | 336   Kalasa 500, 555                          |

# HINDU ICONOGRAPHY

|                                 | HINDO IO         | DROGRAPHI               |                    |
|---------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------|
|                                 | PAGE.            | 1                       | PAGE.              |
| Kalavikarana                    | 399              |                         | 7, 248, 257,       |
| Kalavikarnika                   | 363, 398, 399    | 1 20, 20, 2             | 395                |
| Kalayavana                      | 198              | Kapilapatni             | 395                |
| Kalhara                         | 53               | Kappê chennigaraya      | 243, 244,          |
| Kali 9, 36                      | 3, 368, 398, 399 |                         | 259                |
| Kalındi                         | 212              | Karanda-makuta 27       | 29.66.67           |
| Kaliya                          | 197, 212, 213    | 101, 139, 151, 190      | 193, 204,          |
| Kaliyabi-marddak                | a-Krishna        | 288, 306, 338, 311      |                    |
|                                 | 212, 213         | 10                      | 388, 394           |
| Kaliyuga 41, 22                 | 1, 222, 266, 333 | Karavira                | 375                |
| Kalki avatāra of                | Vishnu           | Karıvarada              | 266                |
| 12                              | 0, 123, 221, 265 | Karkațaka               | 85 f n.            |
| Kallesvara temple               |                  |                         | . 294              |
| Kalpa                           | 124, 125, 129    | Karmendriyas            | . 293              |
| Kalpa-sūtras                    | 249 f n          | Karnatadésa             | 312                |
| Kalpaka 56, 88                  | , 165, 169, 179, | Karnıkāra flower        | 320                |
| Kalpaka-latā                    | 385, 388         | Karpūra                 | 368                |
|                                 | . 53             | Kartavirya              | . 181              |
| Kama or Kamadév                 |                  | Kartikēya               | 304                |
| Kamadhénu                       | 382              | Karungali, wood for ir  | aking kur-         |
| Kamalá                          | 335              | 1                       | nāsana, 20         |
| Kamalaksha                      | 336, 373         | Kasbava                 | 219                |
|                                 |                  | Kastūri                 | 368                |
| Kamandalu 11, 5, 163, 166, 202, | 3. 81, 111, 138, | Kasyapa 75, 145, 147    | , 182, 283         |
| 256, 257, 310,                  | 316 320 303      |                         | 284, 379           |
| 343, 357, 359,                  | 360, 361, 370    | Katuka hasta 14, 15, 8  | 32, 88, 91,        |
|                                 | 377, 384         | 92, 93, 97, 98, 100,    | 103, 106,          |
| Kāmskāgama                      | 293              | 109, 111, 114, 138,     | 192, 205, 338, 341 |
| Kamini                          | 82, 89           | Kati-bandha             |                    |
| Kamisa 195,                     | 196, 197, 198    | Katyavalambila hasta    | . 25               |
| Kanadhūma                       | 121              | 80, 81, 97, 99, 101,    | 14, 16,            |
| Kañchi                          | 268              |                         | 248                |
| Kankana                         | 23, 371, 374     | Katyavani 347, 350, 351 | . 352, 353         |
| Kantha, layer of a p            | ftha . 20        |                         | 381, 387           |
| Kanti                           | 233, 319         | KaumoJaki               | 310, 375           |
| Kantimandala                    |                  | Kaupina                 | 163                |
| Kapala 11, 13, 358,             | 362, 363, 364,   | Kauravas                | 199, 210           |
|                                 |                  | Kausika 182,            | 251, 252           |
|                                 |                  |                         |                    |

|                                            | PAGE         |                     | PAGE.                 |
|--------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| Kausiki                                    | 184          | 111, 112, 114, 1    | 115, 128, 180,        |
| Kanstubha mani, jewel                      | on the       | 189, 191, 193, 2    |                       |
| chest of Vishnu, 25,                       |              | 236, 242, 262, 2    |                       |
|                                            | 242          | 314, 323, 343, 3    | 385, 371, 384,<br>385 |
| Kautuka-béra 93, 95,                       |              | Kuti                | 233, 366              |
|                                            | 223, 240     | Kishkindha          | 83                    |
| Kavacha                                    | 886          | Kolhapura           |                       |
| Kāvēripākkam                               | 318          | Krauñoha            |                       |
| Kédárésvara                                | 203          |                     |                       |
| Kennedy, Vans 39,                          | 182 fn.,     | Krishna, 9, 45, 46  | . 301. 336. 376       |
|                                            | 200 f n.     |                     |                       |
| Kēśa-bandha                                | 27, 30       | Krishnä             | 370                   |
| Kēsara flowers                             | 277 !        | Krishnadēvarāya     |                       |
| Kėsava 176, 228, 229,                      | 230, 231,    | Krishnájina         | 276, 358              |
| 233, 234, 237                              | , 238, 243   | Kritamālā river     |                       |
| Kôśi                                       | . 197        | Kritayuga<br>Krivā  | 266                   |
| Kéttai                                     | . 395        | Kriya               | 233                   |
| Kěta 300, 305, 318                         | 3, 322, 323  | Kṛ syā kramadyöts   |                       |
| Kévala-Ganapati                            | 63           | Kıödha              | 381, 382              |
| Kévala-Narasimha 19,                       | 150, 155,    | Kshama              | 62, 367               |
|                                            | 156          | Kshatriyas, 60, 183 | 1, 182, 184, 238      |
| Keyūra 23, 86, 97, 98,                     | 103, 111,    | Kehudha             | 335                   |
|                                            | 2, 371, 374  | Kshemankari         | 342                   |
| Khadita 2, 5, 49, 95, 115                  | 2, 113, 144, | Kubora              | 48, 306, 350          |
| 158, 170, 186, 212,                        | 223, 248,    | Kucha-bandha        | 23, 101, 378          |
| 256, 257, 258, 261,                        | 269, 287,    | Küdalagar temple    | 79                    |
| 288, 289, 292, 293,                        | 295, 320,    | Kukkuta, anımal ı   |                       |
| 322, 342, 343, 344,<br>347, 355, 356, 357, | 340, 340,    | Subrahman           | a, 11, 387, 388       |
| 362, 364, 365, 36                          | 100, 300,    | Kulöttungachölade   | va 300                |
| Khatvanga 1, 2.                            |              | Kulöttunga-chöla-l  | Märttändälaya         |
| Khetaka 1, 2, 5, 49, 14                    |              |                     | 300                   |
| 223, 256, 257, 261,                        | 269. 292.    | Kumāra              | 361, 380, 387         |
| 320, 322, 336, 342,                        | 343, 345,    | Kumbhakonam         | 64, 65                |
| 346, 347, 355, 357,                        | 358, 359,    | Kumuda              | 20, 319, 322          |
| 362, 365, 369, 37                          | 5, 386, 388  | Kunda               | 325                   |
| Kikatas                                    | 216          | 77 7 1 1            | as karna-             |
| Kinuaras                                   | 82, 88, 95   | kundalas, 24, 86    | 5, 109, 111, 152      |
| Kirita-makuta, 27, 29,                     | 91, 92, 97,  | 163, 170, 201,      | 241, 265, 306         |
| 98, 100, 101, 103,                         |              |                     | 9, 371, 377, 386      |

#### HINDU ICONOGRAPHY.

|                                                              | P GE        | !                                           | PAGE           |
|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|----------------|
| Kundalini<br>Kund<br>Kunta<br>Kuntala                        | 328, 329    | Linga-purāna 35,                            | 129, 131, 395  |
| Kund                                                         | . 205       | Langodbhavamurti                            | 135            |
| Kunta                                                        | 292, 369    | Löbha,                                      | . 381          |
| Kuntala                                                      | 27, 30      | Lõha,<br>Lõkapälas                          | 153            |
| Kurma 123, 125                                               | 7, 160, 265 | Mada                                        | 381            |
| Kurma-purāna 146                                             | 5, 147, 381 | Madana-Göpála,                              | 210            |
|                                                              | 17, 18, 20  | Mada-Saktı                                  | 278            |
| Kurukshētra                                                  | 182, 210    | Madbava, 205, 2                             |                |
| Kuśa 147, 163, 188                                           | 3, 284, 285 |                                             | 287, 238, 243, |
| Kusumbha                                                     | 182         | Madbu                                       | 264            |
| Kusumbha<br>Kuthara<br>Kuvalaya<br>Labba<br>Ladduka<br>Lajja | 59, 365     | Madhusüdana                                 | 229, 231, 234  |
| Kuvalaya                                                     | 198         |                                             | 237, 238, 243  |
| Labha                                                        | 62          | Madhvaoharya                                | 77             |
| Ladduka                                                      | 55          | Madhyama, a class of<br>81, 86, 88, 90, 91, |                |
| Lajja                                                        | 233         | 01, 00, 00, 90, 91,                         | 110. 112       |
|                                                              | 2011        | Madhyama-dasa tala                          |                |
| Lakshmana 191, 192                                           |             |                                             | 01, 203, 239   |
| Lakshmi 13, 30, 50, 8                                        |             | Mädhvandmassavana                           |                |
| 90, 92, 94, 99, 100,<br>106, 107, 108, 112,                  | 102, 104,   | Madaas 97, 98, 1                            | 00. 103. 107.  |
| 151, 160, 161, 209,                                          |             |                                             | 192, 268, 279  |
| 259, 263, 264, 327,                                          |             | Madras Museum, 1                            | 42, 143, 160,  |
| 336, 372, 373, 374, 37                                       |             |                                             | 207, 213, 316  |
| Lakshmi-Ganapata                                             | 53, 64,     |                                             | 107, 158, 391  |
| Lakshmi Narasımha                                            |             | Maga-Brahmanis                              | 299, 301       |
| Lakshmi-Najayana                                             | 258, 259,   | Magha month<br>Magi of Persia               | 290            |
|                                                              | 333, 359,   |                                             | 299            |
| Lalstāsāhasranāma                                            | 294         | Mahabalipuram 78                            |                |
| Lunbödara                                                    | 46, 57, 50  | 140, 170, 1                                 | 72, 173, 194   |
| Lauchhauas                                                   | 151, 254    | Mahabharata 45,                             |                |
| Lauks                                                        | 187         | 147, 185 f.n., 9                            | 227, 273, 283  |
| Luva                                                         | . 188       | Mahābuddhi<br>Mahādēva<br>Mahā-Ganapati     | 61             |
| Lauga 114, 193, 194,                                         | 273, 362,   | Mahadéva                                    | 40, 121, 400   |
|                                                              | 375         |                                             |                |
| Lings at Gudimallam,                                         | ram         | Mahákuli 334,                               |                |
| in the hand of the in                                        | age         | Mahá Lakshmi 333, 3                         | 335, 336, 337  |
| of Siva on the linga                                         | 11          | Mahámári                                    | . 335          |
| Longa, Yajño avita                                           |             | Mahāmāyā                                    | 335            |
| found on the image                                           | 22 ]        | Mahapattika, layer c                        | f a pitha 20   |

| INDUA                                                          |                                        |  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|
| PAGE                                                           | PAGE.                                  |  |
| Mahayani 33                                                    | Manmatha 276, 277, 278, 279            |  |
| Mahāvidyā . 33                                                 | Manmathanath Dutt 185 f n.             |  |
| Mahēndra 182, 18                                               | Manuár . 204                           |  |
| Mahendra-parvata 11                                            |                                        |  |
| Mahésyara 380, 38                                              | Manonmani 29, 340, 363, 364, 400       |  |
| Mahéśvari 380, 381, 383, 38                                    | Manonmayi 398                          |  |
| Mahishāsura 333, 346, 348, 345<br>350, 351, 352, 353, 354, 356 |                                        |  |
| Mahishasura-marddani 333, 345                                  | Mantras 145, 249 f.n., 328,            |  |
| 346, 34*<br>Mahishi 34*                                        |                                        |  |
|                                                                |                                        |  |
| Mahishmati 348, 349<br>Maitaéya 21                             |                                        |  |
| Makara 85 f.n., 102, 27                                        |                                        |  |
| Makaradhyata . 30                                              |                                        |  |
| Makarakundala 24, 25, 98, 103                                  |                                        |  |
| 214. 25                                                        |                                        |  |
| Makara kūta . 2                                                |                                        |  |
| Makayasana . 1                                                 | 262, 265, 396, 397                     |  |
| Makuti 64, 152, 173, 39                                        | Markandeya-purana 251, 333, 334,       |  |
| Mala 291, 400                                                  | 337, 378                               |  |
| Malabar, glass mirrors not                                     | Mark-Mason 331 f. n.<br>Mars 318       |  |
| usod in temples in 1:                                          | Mars . 318                             |  |
| Malabar coast, pendant ear-                                    | Mārštikāvata 184<br>  Mathurā 197, 198 |  |
| lobos of ladies in 2                                           | Mathura 197, 198                       |  |
| Malabar 28                                                     |                                        |  |
| Malitainma 26                                                  |                                        |  |
| Машча 36                                                       |                                        |  |
| Manas 29                                                       | M-ter SmelSur 100 109 104 108          |  |
| Mandala 30                                                     | 965                                    |  |
| Mandapa 30                                                     | Matnings 836                           |  |
| Mandara mountain 348, 349, 35                                  | Munh Sanakut for hand dean             |  |
| Māndhātri . 12                                                 | 26                                     |  |
| Manes . 12                                                     |                                        |  |
| Mangala 359, 36                                                | maia o , ou, oo, ou, ou, ou, ou,       |  |
| Mangaliśa . 10                                                 |                                        |  |
| Manipura 32                                                    |                                        |  |
| Man-hou or Natasumha 12                                        | 3   Māyāvatī 199                       |  |

# HINDU ICONOGRAPHY.

| PAGN.                                                                                                                                                                                                         | PAGE                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Mědha 233                                                                                                                                                                                                     | Nāga-pāśa 345, 346                     |
| Mēdha-bhillas 238                                                                                                                                                                                             |                                        |
| Mēdinīdēvī 247                                                                                                                                                                                                | Nagendranath Vasu 15, 19 fn            |
| Mělobéri 313                                                                                                                                                                                                  | 301, 302, 303 f. n., 305               |
| Mercury 318                                                                                                                                                                                                   |                                        |
| Měra 330                                                                                                                                                                                                      |                                        |
| Mēsha 85 f. u.                                                                                                                                                                                                | Nagnas 217, 218                        |
| Milur Yast 301                                                                                                                                                                                                | Nakrakundala, same as ma-              |
| Mitra 301, 302, 309, 310, 311                                                                                                                                                                                 | kara kundala 24, 373                   |
| Molaka 50, 56, 57, 58, 59, 61,                                                                                                                                                                                | Nakshatra 85, 90                       |
|                                                                                                                                                                                                               |                                        |
| Môdakapatra 67 Môhini 362 Môkaha 46,323                                                                                                                                                                       | Namuchi 166, 171, 173                  |
| Möhini 362                                                                                                                                                                                                    | Nandā 333, 354, 355, 356               |
| Môksha 46, 328                                                                                                                                                                                                | Nanda-göpäla . 333                     |
| Mongoloid lentures 100                                                                                                                                                                                        | Nandi 37                               |
| Mriga, animal in the hand of Siva,                                                                                                                                                                            | Nandikéśvara 392                       |
| Mushukunda 198                                                                                                                                                                                                |                                        |
| Muchaman                                                                                                                                                                                                      | Napumsaka . 289                        |
|                                                                                                                                                                                                               | 21010 120, 210, 211, 210, 210          |
| Mudgara 52, 57, 257, 346                                                                                                                                                                                      | Nárada 38, 82, 83, 88, 89, 94, 95,     |
| Mudras, varieties of. 14, 16, 17                                                                                                                                                                              | 123, 138, 153, 275, 348, 350           |
| Mugadi 395                                                                                                                                                                                                    | Nāroda-pāñcharātra samhnā 78,<br>233   |
| Mujr 45, 75, 122 f.n., 125 f.n. Mülaikkachehu . 378 Muraķi 9,10 Mürtis . 340 Mutatkachehu . 378 Muraķi 9,10 Mürtis . 340 Mutatkachehu . 399, 400 Mutalkachehu . 35, 134, 201, 239, 255, 134, 139, 400 Musala. | Narasimha, an avatara of Vishau.       |
| Muladhara 328, 329                                                                                                                                                                                            | 123, 145, 146, 119, 155, 161,          |
| Mulaikkachehu 378                                                                                                                                                                                             | 230, 232, 238, 256, 257, 379 382       |
| Muraji 9,10                                                                                                                                                                                                   | Narasimhayarman II 100                 |
| Murtis 340                                                                                                                                                                                                    | Nasayana 29, 74, 123, 126, 129,        |
| Murtiavara 399, 400                                                                                                                                                                                           | 184, 185, 229, 231, 233, 234,          |
| Musala. 25, 134, 201, 239, 258, 3<br>291, 292, 365, 386, 388                                                                                                                                                  | 236, 237, 238, 258, 259, 273,          |
| Mushtaka 198                                                                                                                                                                                                  | 274, 275, 276                          |
| Mushti, a measure 21                                                                                                                                                                                          | Narondras, queens of, wear             |
| Musical instruments, representa-                                                                                                                                                                              | kuntalas 29 f n., 30                   |
| tions in the hands of images.                                                                                                                                                                                 | Narmada 919 940                        |
| 8-10                                                                                                                                                                                                          | Națarăja . 340<br>Nava-Durgăs 342, 356 |
| Muttra 99                                                                                                                                                                                                     | Nava-Durgās 342, 356                   |
| Mysore 65, 143, 175, 243, 268,                                                                                                                                                                                | Nava-grahas 299, 305, 318, 323         |
| 279                                                                                                                                                                                                           | Navanita-nritta-Krishna 206, 213       |
| Naga 139, 141, 142, 294, 308 f.n.                                                                                                                                                                             | Navārdha-tāla 189                      |
|                                                                                                                                                                                                               |                                        |

| INDIIA.                                                      |                                                     |  |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
| Page.                                                        | PAGE                                                |  |
| Nayakas 107, 158                                             | 258, 261, 268, 269, 287, 288,                       |  |
| Negapatam 65                                                 | 291, 321, 342, 357, 358, 359,                       |  |
| Nidhi 321                                                    | 360, 362, 365, 368, 373, 384,<br>385, 388           |  |
| Nidrādēvī 335                                                | Padmā 836, 373                                      |  |
| Nighantu 395                                                 | Padmakalpa 123                                      |  |
| Nikshubhā 302, 305, 314, 315,                                |                                                     |  |
| 316, 317                                                     | Padmanabha 229, 232, 233, 234<br>237, 238           |  |
| Nila 379                                                     |                                                     |  |
| Nilakantha 335                                               | Padmapitha 97, 98, 306, 321, 376, 389               |  |
| Nilakanthi 342                                               |                                                     |  |
| Nila-Jyōshtha 395                                            | Padma-purana 61, 144, 148, 230, 231, 354            |  |
| Niläyatakshiyamman temple 65                                 | Padmasana 17, 18, 19, 20, 49, 54,                   |  |
| Nilôtpala 13, 14, 83, 93, 101, 102, 133, 136, 151, 190, 204, | 56, 57, 59, 66, 85, 87, 103, 150,                   |  |
| 209, 345, 368, 369, 371, 375,                                | 156, 160, 170, 172, 219, 221,                       |  |
| 393, 394                                                     | 228, 247, 253, 254, 341, 367,                       |  |
| Nirdōsha 234, 237                                            | 371, 372, 386, 389                                  |  |
| Nirguna 327                                                  | Fails 250                                           |  |
| Nurrita 383                                                  | Paisacha-pada 84, 85 f.n., 90                       |  |
| Nirukta 249 f.n.                                             | Paisunya          381           Paläéa          383 |  |
| Nishādas 283                                                 | Palasa 383                                          |  |
| Nisumbha 333                                                 | Páli 301                                            |  |
| North Aroot district 143, 179                                | Pallava 2, 97, 106, 172, 313                        |  |
| Nritta-Ganapati 59, 66                                       | Pallava Archstecture by Rae, 79f n.                 |  |
| Nçivaraba or Bhúvaraba 132,                                  | Pālūr 267                                           |  |
| 133, 135                                                     | Pañchajana 3                                        |  |
| Nuggehall: 177, 179, 214, 261,                               | Panchajanya, sankha of                              |  |
| 262, 279<br>Nupura anklets 388                               | Vishņu 3, 87, 198                                   |  |
|                                                              | Pāñcharātrāgama 77, 234, 292                        |  |
| Olai, ear ornament . 25<br>Omkara . 130                      | Pañcha-tāla, measure 133, 163                       |  |
| Öshadbı 399                                                  | Pandayas 199, 210                                   |  |
| Öshadhi-pātra 376                                            | Pandharınātha 271                                   |  |
| Ornaments of images 22 23                                    | Pandharipura 271, 272                               |  |
| 0.4                                                          | Pan type of face 100, 317                           |  |
| Palma 13, 14, 19, 67, 67, 100, 103, 108, 133, 134, 150, 153, | Pandva 61, 267, 279, 391                            |  |
| 155, 156, 159, 167, 177, 210, 219,                           | Panyanga 308                                        |  |
| 225, 229, 230, 231, 236, 240,                                | Parabrahman 46, 291                                 |  |
| 241, 253, 254, 255, 256, 257,                                | Parasakti 398                                       |  |

#### HINDU ICONOGRAPHY

| HINDU IOC                                                    | NOGRAPHY.                                  |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| PAGE                                                         | PAGE.                                      |
| Parāšara 217                                                 | Pināka 369                                 |
| Parasiva 400                                                 | Pindas 135                                 |
| Parasu 2, 6, 32, 49, 52, 56, 57, 60,                         | Pingala, 303, 301, 305, 307, 309,          |
| 64, 65, 67, 81, 186, 220, 292,                               | 312, 314, 315, 317                         |
| 293, 345, 346, 347, 386, 388                                 | Pingala-Ganapati 53, 56                    |
| Parasurāma 60, 120, 123, 181,                                | Piśāchas 362                               |
| 185, 186, 189                                                | Pitambara 383                              |
| Parašurēmēšvara temple 312                                   | Pitha 19, 241, 256, 332                    |
| Paravasudéva 234, 236, 239, 240, 241                         | Prabhamandala 103, 106, 107, 241, 312, 318 |
| Pārishadas 267                                               | Prabhavali, 66, 98, 102, 103, 156,         |
| Pārshnikas 30                                                | 220, 244, 254, 316                         |
| Parsis 308 f.n., 311                                         | Prachanda 357                              |
| Pärthasärathi 201, 210, 211                                  | Pradakshina 62                             |
| Pārvatī 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43,                          | Pradyumna, 199, 230, 232, 233,             |
| 44, 45, 46, 60, 61, 111, 327,                                | 234, 236, 237, 238, 239, 247               |
| 334, 360, 378, 379                                           | Prāgyvētisha 355                           |
| Pasa 1, 2, 8, 32, 52, 53, 54, 55,                            | Prahlada 121, 117, 148, 379                |
| 56, 57, 58, 59, 63, 64, 65, 66, 67, 145, 167, 210, 248, 253, | Prajapati 76, 124, 127, 129                |
| 257, 258, 287, 288, 289, 291,                                | Prākāja 18                                 |
| 292, 293, 294, 310, 338, 339,                                | Prakriti 235 293, 295, 335                 |
| 342, 347, 356, 357, 358, 361,                                | D. I cor                                   |
| 362, 364, 365, 366, 371                                      | Pralayavarāha . 132                        |
| Pasupati ., 399                                              | Prána 399                                  |
| Pa ala 130, 142, 163, 176, 381,                              | Pranayama 328                              |
| 386, 388, 100                                                | Percentia-Gao quali 57, 52, 66             |
| Patala khan in of Padma purant                               | Perita Javana 219 f.n.                     |
| 230, 231                                                     | Pratišakhya- 15                            |
| Patākā-hauta 213 fm., 256                                    | Pratichthana 201                           |
| Pátra 336, 358, 365, 375, 385, 388                           | Pratvusha 307, 313, 314, 315               |
| Pa-149 369                                                   | Pirvargva 145                              |
| Patrakundala 24, 25                                          | P. avaniya-isht: 249 f. m.                 |
| Patrakuta 26                                                 | Prāvaschitta . 145                         |
| Patrapatta . 27, 30                                          | Pretas . 362                               |
| Pattikā, layer of a pitha 20                                 | Puštāsana, description of . 21             |
| Pattiázaram, temple at 60                                    | Pushtha-karua-bhāga . 361                  |
| Pavitra 163                                                  | Prits 233, 277, 278<br>Prithu 128          |
| Pāyasa 52                                                    | Prithu 128                                 |

|                         | **      |    |                            |                    |
|-------------------------|---------|----|----------------------------|--------------------|
|                         | PAG     | В. |                            | PAGE.              |
| Prithvi                 | 39      | 99 | Rājnī 302, 303 f.          | n., 305, 307, 313, |
| Prithvi<br>Prithvi-mayi | 39      | 98 |                            | 14, 315, 316, 317  |
| Pulastya                | 35      | 50 |                            | 6, 125, 166, 173,  |
| Pundalik                | 271, 27 | 72 |                            | 260, 261, 308 f.n. |
| Pujakamunis 81, 83, 84  |         |    | Raktabāhu                  | 335                |
|                         | 95, 11  | 70 | Rakta-Chamund              |                    |
| Püjäri                  |         | 92 | Rakta-Jyeshtha             |                    |
| Puranas 36, 39, 77, 82, |         |    | Rakta-pātra                | 365                |
|                         | 299, 38 |    |                            | 23, 181, 185, 186, |
| Puri                    |         | 73 |                            | 90, 191, 192, 193, |
| Pūris                   |         | 28 |                            | 97, 198, 203, 376  |
|                         | 347 f.  |    | Ramashandra                | 186                |
| Pururavas               | 18      |    | Ramanujacharya             |                    |
|                         | 247, 27 |    |                            | 24, 128, 187, 188  |
|                         | 231, 23 |    | Rambhá                     | 361                |
|                         | 319, 34 |    | Rāmēśvaram                 | 193, 194           |
| 376, 377, 384, 385, 386 |         |    | Ranganatha                 | ,                  |
| Püshan                  | 309, 31 |    | Rasatala                   | 397                |
| Pushpa-patta            | 27,     |    | Rathas                     | 357                |
| Pushparaga              | 26, 36  |    | Kati 199 f.n., 2           | 33, 277, 278, 279, |
| Pushpa-vastra           |         | 02 | Ratuskundsia               | 368                |
| Pushți                  |         | 41 | Ratnaküta                  | 24, 25, 244, 323   |
| Pustaka 11, 13, 253,    |         |    |                            | 28                 |
| 335, 372,               |         |    | Ratnamukuta<br>Ratna-pātra |                    |
| Pûtana                  | 196, 19 |    |                            |                    |
| Rae                     | 79 f    |    | Ratna-patta                |                    |
| Raghavarama             |         | 89 | Rătri                      | 233                |
| Raghu                   |         | 87 |                            | same as Haridrā-   |
| Raghurāma 119,          |         |    | Ganapati                   | 59                 |
| Rahu 300, 305, 318,     |         |    | Raudri                     | 363, 398, 399      |
| Raivata                 |         | 06 | Ravana                     | 187                |
| ,                       |         | 98 | Ravaņa kā khāi             |                    |
| Rájamatangi             |         | 72 | Rénu                       | 184                |
| Rajaputana              | 114, 2  |    | Reņuks                     | 184, 185           |
|                         | 335, 3  |    | Revanta                    | 309                |
| Rājasa-gunātmika        | **      | 37 | Rēvatidēvi                 | 202, 240           |
| Rája-vriksha            |         | 84 | Richiks,                   | 181 f.n., 182      |
| Rajña                   | 3       | 04 | Riddhi                     | 367                |
|                         |         |    |                            |                    |

## HINDU ICONOGRAPHY

| minbo io                                                                                                                          | Oliodani III.                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| PAGE                                                                                                                              |                                                                |
| Rigvēda 73, 74, 217, 249 f.n                                                                                                      |                                                                |
| Bik 249 f.n                                                                                                                       | Ganapati 23, 26                                                |
| Ripumāri-Durgā 342. 345                                                                                                           | Saktı-maya-vyúha 234, 235,                                     |
| Rishis, 60, 80, 81, 82, 88, 95, 96                                                                                                | 238, 261, 276                                                  |
| 109, 123, 124, 126, 138, 139                                                                                                      | Sakti-pīthālaya 332                                            |
| 273, 275, 284, 308 f.n., 315, 348                                                                                                 |                                                                |
| 349, 365, 395, 396, 397                                                                                                           |                                                                |
| Rishabha 123                                                                                                                      | Dentatora 1001 211, 210 1.11                                   |
| Ritu 308 f.n.                                                                                                                     | Sāmba 240, 241                                                 |
| Ritumat 266                                                                                                                       | Demonstra xvv                                                  |
| Röhini 195, 240, 319                                                                                                              |                                                                |
| Rudra 29, 40, 76, 95, 309, 310                                                                                                    | Sambhavi 333                                                   |
| 335, 336, 337, 351                                                                                                                | Sambāra-śakti 293, 398                                         |
| Rudra-shanda 357<br>Rudraksha 13                                                                                                  | Samnitas 75                                                    |
| Rudráksha 13                                                                                                                      | Samkarshana 212, 229, 232, 233,                                |
| Rudramantra . 398                                                                                                                 |                                                                |
| Rudraméa-Durga 342, 343                                                                                                           |                                                                |
| Rukmabayı . 271                                                                                                                   |                                                                |
| Rukmini 198, 199, 203, 204,<br>205, 211, 239, 376                                                                                 |                                                                |
| Rupamandana 48, 228, 229, 231,                                                                                                    | Sanandana 130                                                  |
| 238, 255, 265 f.n., 322                                                                                                           |                                                                |
| Rűvári Nandiyabba . 170                                                                                                           |                                                                |
| Sabala 181                                                                                                                        | Sandarsana-mudra, same as                                      |
| Sādhanamālā-tantra 15                                                                                                             |                                                                |
| Saguna 327                                                                                                                        | Såndhyå 332                                                    |
| Saivagamas 293, 294, 398                                                                                                          | Såndipana 198                                                  |
| Śawa-samaya-nert     20       Śakapūņi     . 73       Śakadvipa     301, 302       Śakambhari     . 334       Śaktas     327, 341 | Sani, same as Sanais-<br>chara 46, 300, 305, 321, 323          |
| Śśkapúni 73                                                                                                                       | Garle 40, 300, 303, 321, 323                                   |
| Sakadvipa 301, 302                                                                                                                | Sankarāchārya 63<br>Sankara 42, 335, 350                       |
| Śākambhari 334                                                                                                                    | Sankha 1, 2, 3, 9, 32, 58, 64, 80,                             |
|                                                                                                                                   |                                                                |
| Sakti, a weapon 2, 8, 52, 55, 56,                                                                                                 | 99 100 101 102 103 104 105                                     |
| 232, 234, 236, 237, 257, 287,                                                                                                     | 106, 108, 112, 113, 120, 127,                                  |
| 288, 289, 320, 345, 346, 347, 357, 359, 363, 365, 385, 387,                                                                       | 128, 130, 132, 134, 135, 136,                                  |
| 388, 392, 399                                                                                                                     |                                                                |
| Sakti, goddess 278, 294, 328,                                                                                                     | 154, 155, 156, 158, 161, 164,<br>167, 170, 171, 176, 178, 179, |
| 329, 337, 348, 378, 380, 400                                                                                                      | 195, 201, 203, 209, 210, 211                                   |

|                                                             | PAGE. | Page.                                                             |
|-------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 223, 224, 229, 230, 231,                                    | 236,  | Śatapatha-Brāhmana 74, 75, 124,                                   |
| 239, 240, 241, 242, 243,<br>250, 253, 251, 256, 258,        | 248,  | 128, 299                                                          |
| 250, 253, 251, 256, 258,<br>262, 269, 271, 278, 286,        | 261,  | Sati 336                                                          |
| 292, 293, 295, 317, 339,                                    | 341   | Satrughna 191, 192, 194, 195                                      |
| 342, 343, 344, 346, 357,                                    | 358.  | Sattva 293, 335                                                   |
| 359, 362, 374, 384,                                         |       | Sattva-gunātmikā 337                                              |
| Sankha-patra kundala 24, 25                                 | , 386 | Saturn 318                                                        |
| Sankhya                                                     |       | Satura 316<br>Sātvata-samhstā 78                                  |
| Sannyāsins                                                  | 247   | Sattvio 329, 335                                                  |
| Śantaladévi                                                 | 243   | Satya 266                                                         |
| Santaladévi<br>Santana-Gópála                               | 215   | Satyabhama 198, 203, 204, 205,                                    |
| Santana-mañjari<br>Santi 233                                | 264   | 376                                                               |
| Santi 233                                                   | , 266 | Satyaki 212                                                       |
| Santi-hasta                                                 | 358   | Satyavati 182, 183, 184                                           |
| Śantidēvi                                                   | 244   | Satya-yuga 222                                                    |
| Säntı-parvan of Mahābhūrate                                 | 275   | Sanmyamúrti 307                                                   |
| Sanyasa .                                                   |       | Saura-purāņa 147                                                  |
|                                                             | 125   | Saura-purāna 147<br>Šaurirājapperumāl 205                         |
| Sapta-matrikās 851 n. 379                                   |       |                                                                   |
| ~                                                           | 389   | Savana, 249 f.n.<br>Savitrī 248, 309, 310                         |
| Sapta-tala                                                  | 190   | Śayana-mūrtı 78                                                   |
| Sarabha                                                     | 100   | Soythic Brabmanas, same as                                        |
| Sapta-tála  Sarabha  Sáradádöví  Sárasa buds                | 63    | Maga B., 301                                                      |
| Sarasa birds                                                | 277   | Shaş-köna-chakra 291, 292                                         |
| Sarasvati 2, 9, 11, 13, 30, 48,<br>260, 272, 333, 334, 335, | 233,  | Shermadëvi 192, 205                                               |
| 337, 361, 377                                               |       | Shield of David 331 f.n.                                          |
| É a mine                                                    | 165   | Sıddhanta-saravalı 390                                            |
| Sarpa60, 67                                                 | 388   | Siddhartha-samhità 87, 108                                        |
| Sarpa-kundalas 24, 25                                       | 254   | Siddhi, 44, 48, 62,259, 344, 361,                                 |
| Sarpasana .                                                 | 323   | 367                                                               |
| Särvabhauma chakravarttins                                  |       | Śilappadigāram 205, 270                                           |
| Sarvabhūtadamani, 364, 398                                  |       | Silparaina 133, 134, 150, 155,                                    |
| Sarvamangala                                                |       | 167, 178, 276, 286, 307, 319,<br>321, 345, 374                    |
| Sastra                                                      | 202   | 321, 340, 379                                                     |
| Śastra<br>Sasya-pātra                                       | 376   | Simbāsana, 18, 19, 20, 21 87, 88,<br>89, 102, 105, 106, 135, 136, |
| Satabhishang-nakshatra                                      | 290   | 150, 152, 240, 318, 319, 321,                                     |
| Śatākshi                                                    |       | 359, 362, 374                                                     |
|                                                             |       |                                                                   |

# HINDU ICONOGRAPHY.

| HINDE 100                                                       | NOGBAFILI.                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PAGE.                                                           | PAGE.                                                                                                   |
| Simhakarna, same as kataka-                                     | Skanda 302, 304                                                                                         |
| hasta 15, 87, 89                                                | Skand 1-purana 40, 41, 378                                                                              |
| Sindhudvipa 348, 349, 355                                       | Skandho 195                                                                                             |
| Śiraśchakra 31, 32, 242                                         | Skanda-yāmala 357                                                                                       |
| Sirastraka 27, 30                                               | Smith, V. A. 22, 112, 241                                                                               |
| Sisupāla 147                                                    | Söbba 319                                                                                               |
| Sita 186, 187, 188, 189, 191, 192,                              | Solomon 331 f.n.                                                                                        |
| 193, 194, 376                                                   | Soma, 42, 76, 145, 305, 310, 318,                                                                       |
| Siva, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,                           | 322                                                                                                     |
| 42, 43, 44, 46, 47, 48, 60, 61, 66, 73, 76, 77, 80, 81, 82, 83, | Somanatha 43, 44                                                                                        |
| 86, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 98,                                 | Sömésvara 42                                                                                            |
| 111, 114, 135, 137, 138, 139,                                   | Sraddhā 233                                                                                             |
| 150, 155, 157, 166, 170, 180,                                   | Sraoshavareza 305                                                                                       |
| 193, 252, 253, 254, 262, 270,                                   | Srausha 305                                                                                             |
| 287, 294, 304, 306, 313, 327, 336, 338, 339, 340, 341, 350,     | Śrī 336, 373                                                                                            |
| 353, 355, 369, 372, 378, 379,                                   | Śrībhāgavata 248                                                                                        |
| 380, 381, 382, 386, 390, 391,                                   | Śriobakra 330, 331, 332                                                                                 |
| 392, 396, 399, 400                                              | Śridevi 82, 153, 361, 378                                                                               |
| Śiva, as Tripurantaka, . 19                                     | Śridhara, 229, 232, 233, 234,                                                                           |
| Siva, akshamālā in the hand of,                                 | 237, 238, 240, 241, 247                                                                                 |
| 13                                                              | Śrī Krishņa 230, 232, 243                                                                               |
| Siva, bhujanga-valaya worn by,                                  | Śringa 257, 258                                                                                         |
| . 23                                                            | Śringa     257, 258       Śri Rāma     186, 189       Śrirangam     269       Śriahţi     335, 398, 399 |
| Siva, damaru in the hand of                                     | Śrirangam 269                                                                                           |
| Sive, mrigs in the hand of 11                                   | Srisht: 335, 398, 399                                                                                   |
| Siva, earliest known image of, 11                               | Srītatvanidhi 165, 210, 215, 286                                                                        |
| Siva, image of, in the lings at                                 | Śrīvaishņavas 269, 390                                                                                  |
| Gudimallam 22                                                   | Srivatsa, a mark on the chest of                                                                        |
| Siva, use of kapāla by 13                                       | Vishnu or, Buddha, 25, 191, 220,                                                                        |
| Siva, ushnisha of 28                                            | 275, 367                                                                                                |
| Siva, weapons associated with,                                  | Srosha 304, 305                                                                                         |
| 27                                                              | Sruk 11, 12, 250, 253, 310, 357                                                                         |
| Siva, agni as represented in the                                | Sruti or Vedic revelation 331                                                                           |
| hand of 7                                                       | Sruva 11, 12, 145, 250, 253, 357,                                                                       |
| Siva, prabhāvaļi of 32<br>Sivā 336 366                          | 384                                                                                                     |
|                                                                 | Sthalapurānas 390                                                                                       |
| Sivadūti 365<br>Siva-purāņa 36, 61                              | Stambhini 362                                                                                           |
| Siva-purāņa 36, 61                                              | Sthānakamūrti 78                                                                                        |

|                                             | PAGE.         |                                 | PAGE.                              |
|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Sthanu                                      | 335           | Súrya 76, 82, 83                | . 86, 88, 89, 90,                  |
| Sthauna-Narasimha                           | 149,151, 154, | 94, 95, 139, 16                 | 5, 169, 170, 173,                  |
|                                             | 155           | 174, 299, 301,                  | 303 fn., 304,                      |
| Sthiti                                      | 398, 399      |                                 | 308, 309, 310,                     |
| Subhadayaka                                 | 48, 49        |                                 | 316, 317, 322,<br>3, 350, 351, 400 |
| Subhadra                                    | 273, 376,     |                                 |                                    |
| Subhaga.                                    | 336           | Sürya-bimba<br>Sürya-mandala    | 302, 308 f.n.                      |
| Subrahmanya, char                           | acteristic    | Surya-mannaia<br>Surya-Naravana |                                    |
| weapons of,                                 | 2             |                                 | 74                                 |
| Subrahmanya, kukku                          |               | Súryanárkôyil                   | 300, 323                           |
| of,                                         | 11            | Susaumya                        | 48, 49                             |
| Subramanya 11, 3<br>101, 211, 270,          |               | Suta-samhıtā                    | 378                                |
|                                             |               | Sütra                           | 384                                |
| Súchi-hasta, descript<br>Sudarsana-chakra 8 |               | Svadha<br>Svädhishthäna         | 250                                |
| DUGSTREUR-UIBETE O                          | 292           | Svaha                           | 329                                |
| Śūdras                                      | 42, 83, 238   | Svara                           | 250                                |
| Sugriva                                     | 187           | Svargalöka                      | 111 000                            |
|                                             | 23, 124, 162, |                                 | 166 f.n.<br>nvantara, 354          |
|                                             | 305, 321, 323 | Svayambhuva-ma                  |                                    |
| Sukrāchārya, same a                         |               | Svayam-pradhana<br>Svēta        | 900                                |
| Sula 2, 7, 52, 64, 1                        | 44, 253, 255. | Śvēta-kalpa                     | 368                                |
| 288, 309, 310, 32                           | 0, 322, 339,  | Śvētānga                        |                                    |
| 342, 342, 343, 3                            |               | Tadpatri                        |                                    |
| 261, 364, 365, 36                           | 8, 369, 383,  | Takshaka                        | 99                                 |
|                                             | 386, 387, 389 | Taittiriya-Āranya               |                                    |
| Sumantu<br>Sumbha                           |               |                                 |                                    |
| Sumona<br>Sundari                           |               | Talavana                        | 197                                |
| Sundari<br>Sunaréva                         |               | Tamas, Tamasa-g                 |                                    |
|                                             |               | Tamasa-gunatmik                 |                                    |
| Suprabhēdāgama 19,                          | 340, 341, 382 | Tanjore                         | 66, 300                            |
| Supratika                                   |               | Tanka                           | 1, 7, 357                          |
| Supratika<br>Surabhi                        | 284, 287      | Tantras                         | 132, 137, 330                      |
| Suranni                                     | 46, 60        | Tantrasāra                      | 77                                 |
| Süryarüpa                                   | 398           | Tapas                           | 125, 395                           |
| Sütra                                       | 385, 387      | Tarjani-hasta, 14,              | 15,48, 343, 345,<br>357            |
| Suvarchasa                                  | 307, 313      | Taruna-Ganapati                 |                                    |
| Suvarenasa                                  | 307, 313      | Tattvas                         |                                    |
| Onvertin                                    | 907, 313      | TWANA                           | 398, 400                           |

# HINDU ICONOGRAPHY.

|                           |       | PAGE    | -1                        |        | PAGE  |
|---------------------------|-------|---------|---------------------------|--------|-------|
| Tatvāksharas              |       | 356     | Tritiyasavana             | 249    | f. p  |
| Tauvai                    |       | 395     | Trivandram 64, 66, 108    | , 114  | , 191 |
| Tėjas                     | 23    | 4, 237  |                           | 100,   | 120   |
| Tenkasi 64                | , 209 | , 279   | 163, 164, 166, 167,       | 168,   | 169   |
| Theosophical Societies    | 33    | 1 f. n. | 229, 231, 233, 234,       |        |       |
| Theosophist               |       | 221     | Tulā                      |        | f. n. |
| Tilaka 59, 367,           | 372   | , 393   | Tulasidēvi                |        |       |
| Tinnevelly 79, 192,       |       |         | Tumburu 82, 83, 88, 8     | 39, 9: |       |
| Firthankaras              | 220   | . 221   | Tunda                     |        |       |
| Tirōdhāna                 |       | 398     | Tushți                    | ***    |       |
| Firukkāţţiyür             |       | 79      | Tvasbţā                   |        |       |
| Pirupati                  | 269   | , 270   | Tvasbtri                  |        | , 810 |
| Pirupparangunram          |       |         | Uohohhishta-Ganapati 5    |        |       |
| Tiruvottiyür              |       | 98      |                           |        | 4, 65 |
| 7 7 71 71                 |       |         |                           | 311,   |       |
| l'orana                   |       | 317     | Udayaniya-Ishti           | 249    | 315   |
| l'ortoise avatara, see al | 80    |         |                           | 410    |       |
| Kūrmāvatāra               |       | 123     | Udumbara tree             |        | 387   |
| l'otală                   |       | 361     | Udyōga-parvan of Ma       | 1.0    | 307   |
| Pravaneore                | 12    | , 287   | bhārata                   |        | 274   |
| railökys-möhana           |       | 257     | Ugra                      |        | 400   |
| Craméa .                  |       | 291     | Ugrachandika              | ***    | 357   |
| Framéa<br>Frêtayuga       |       | 266     | Ugrasôna                  |        | 198   |
| ribbanga 49, 66, 152,     | 189,  | 192.    | Uma 40,44,                |        |       |
|                           |       | 206     | Unmatta Uchchhishta       | 500,   | 300   |
| Prichinopoly              |       | 390     | Ganapati                  | 58     | 63    |
|                           |       | 291     | Upāna, layer of a pitba   |        | 20    |
| rikūta                    |       | 269     | Upásakas                  |        | 259   |
| rilochana                 |       | 335     | Upavita, a fashion of wea |        | 200   |
| rilochana-Sivaoharya      |       | 398     | deer-skin, 22, 111, 138,  | 163.   | 220   |
| riplicane                 |       | 211     |                           | 230,   |       |
| ripurā                    |       | 361     | Uraga                     |        | 291   |
|                           |       | 366     | Ūrdhva-Ganapati           |        | . 56  |
| riśula 256, 287, 389, 2   | 93,   | 342.    | Usha 240, 307, 313,       |        |       |
| 344, 345, 347, 365, 3     | 66.   | 367.    | Usbnisha                  |        | , 28  |
| 368,                      |       |         | Ushnisha-bhushana         |        |       |
| risha                     |       | 335     | Utensils in the hands of  |        | _0    |
| risbpa                    | •••   | 335     | images                    | 11     | 1.19  |

| Page.                                                       | PAGE.                                                       |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Utkutikasana 17, 19,82, 150, 253                            | Vāmanāvatāra 20, 123, 162, 163,                             |
| Utpala 99, 136                                              | 164, 166, 171, 172, 229, 232,<br>233, 284, 287, 288         |
| littama, a form of image, 80, 81,                           | Vāmana-nurāna 47, 350                                       |
| 83, 86, 88, 89, 91, 94, 95, 96                              |                                                             |
| Uttama-daśa-tála, a                                         |                                                             |
| measure, 81, 164                                            | Vanamālā 111, 236, 241, 305                                 |
| Uttara-kāmskāgama 27, 54, 338                               | Vana-parvan of Mahābhā-<br>rata 124, 274                    |
| Uttara-kāndā of Rāmāyaņa 188                                | Varada-hasta 14, 57, 58, 65, 80, 81,                        |
| Vāchaspatya-kōśa, 87, 346, 384                              | 87, 99, 101, 104, 114, 127, 128,                            |
| Váchiká, same as Vasiká, 387                                | 152, 165, 179, 202, 203, 211, 212,                          |
| Vahana 290, 380, 383, 384, 385,                             | 219, 257, 258, 319, 320, 321,                               |
| 386, 387, 388, 393, 394                                     | 322, 338, 339, 342, 344, 355.                               |
| Vabni, same as Agni 293                                     | 358, 359, 360, 361, 366, 367, 368, 370, 371, 372, 383, 384, |
| Vailayanti, description of, 25, 26                          | 385, 386, 387, 389                                          |
| Vaskhānasāgama 77, 78, 132, 152,                            | Varadaraja 266, 267, 268                                    |
| 164, 167, 170, 192, 201, 203, 204, 211, 215, 228, 289, 241, | Varadarājapperumāl temple                                   |
| 204, 211, 215, 235, 255, 241, 247, 248, 287                 | 107, 269                                                    |
| Vaikuntha 137, 200, 256, 257                                | Varabávatára 20, 23, 128, 132,                              |
| Vaikunthanātha 256, 258                                     | 133, 134, 135, 137, 138, 139,                               |
| Vaikunthapperumāļ temple of, 79                             | 140, 141, 142, 148, 144, 256,<br>257, 379, 380              |
| Vaisampāyana 250                                            | Varāha-purāna 39, 168, 295, 348,                            |
| Vaishnavägamas 294                                          | 355, 381, 382                                               |
| Vaisbnavi 348, 354, 380, 381, 383                           | Varaha-Vishnu, colour of the                                |
| 394                                                         | image of, 133, 135, 136, 238                                |
| Vaiéya 238                                                  | Varabi 3, 380, 381, 383, 388                                |
| Vaivasvata-manu 125                                         | Varata 238                                                  |
| Vaivasvata-manvantara 334, 354                              | Varcha 302                                                  |
| Vajra 2, 8, 56, 111, 257, 258, 287                          | Varna 165, 182, 309, 310, 350                               |
| 288, 292, 346, 357, 358, 361,                               | 854                                                         |
| 362, 364, 370, 385                                          |                                                             |
|                                                             | Vasanta 277, 279                                            |
| Vālakhilyas 284                                             | V 888 V 24                                                  |
| Valaya 55                                                   | Vashatkāra 190                                              |
| Vālakhilyas                                                 |                                                             |
| VEITHIRI 101, 100, 201                                      | V Salation 120, 12.                                         |
| Vāmā 362, 398, 398                                          |                                                             |
| Vámaděva 399                                                |                                                             |
| Vāmāchāra 10                                                | 237, 238, 239, 241, 242, 33                                 |

### HINDU ICONOGRAPHY.

| 1                                                        |             | ,                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | PAGE.       |                                                                         |
|                                                          | , 379       |                                                                         |
|                                                          | <b>3</b> 89 | Vijayanagara 179                                                        |
|                                                          | , 264       | Vimalasana, description of, 19, 20<br>Vina 9, 54, 138, 139, 153, 175,   |
| Vatsāsura                                                |             | 241, 335, 353, 367, 368, 372,                                           |
| Vāyu 76, 77, 165, 290                                    |             | 377, 378                                                                |
|                                                          | , 147       | Vinatā 283, 284                                                         |
| Vayu-tattva                                              |             | Vinayaka 41, 44, 47, 50, 306, 389                                       |
|                                                          | 398         | Vindhya 333, 351, 354                                                   |
| Vēdagarbhā                                               |             | Vindhyavāsi-Durga 342, 344                                              |
| Vēdanga                                                  | 145         | Vipraghitta 333                                                         |
| Vēdānta-Dēśika                                           | 78          | Viprachitti 345                                                         |
| Vedas 42, 45, 74, 75, 125,                               |             | Vira, a variety of the image of                                         |
| 129, 131, 144, 148, 217,                                 | 218,        | Vishnu, 79                                                              |
| 222, 248, 249 f.n., 255,<br>299,                         |             | Virabhadra 9, 379, 388, 389                                             |
| Vědavyása .                                              | 123         | Vīratājēndradēva . 98<br>Vīratājēndradēva . 98<br>Vīratana 18, 90, 367  |
| Vādi .                                                   | 145         | Virásana 18, 90, 367                                                    |
| Vēdikāsans                                               | 90          | Virasanamurti 89, 108, 109                                              |
|                                                          | 270         | Vîrasayanamûrti 94, 95                                                  |
| Venkatěša 269, 270,                                      |             | Virasthānakamūrti 83                                                    |
| Vēngadam<br>Venkatēša 269, 270,<br>Vēnu .                | 9           | Virátarūpa 174 Viriācha 336 Virōchana 161 Virya 234, 237 Visālākshi 323 |
| Toque .                                                  | -           | Viriñoha 386                                                            |
| Věnu-Göpala 207, 208, 209,                               |             | Virochana . 161                                                         |
| Venus                                                    | 318         | Virya 234, 237                                                          |
| Vētala                                                   | 52          | Višālākshí 323                                                          |
|                                                          | 356         | Y 151111 4, 0, 1, 0, 10, 20, 02, 00,                                    |
|                                                          | 355         | 47, 48, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 161, 162, 163, 252, 253, 254,           |
| Vibbakta                                                 |             | 273, 283, 284, 287, 289, 290,                                           |
|                                                          | 287         | 291, 294, 309, 310, 320, 327,                                           |
|                                                          | 336         | 336, 337, 338, 341, 348, 350,                                           |
| Vidyā 293, 335, 366,                                     |             | 352, 355, 367, 372, 373, 374,                                           |
| Vidyādhara 82, 83, 88,                                   |             | 375, 378, 379, 380, 382, 383,<br>384, 385, 390, 396, 397                |
| Vighnarāja 41, 48                                        |             | Vishnu-bhaktas 398                                                      |
| Vighněsa, Víra                                           | 52          | Vishnudharmöttara 134, 135, 153,                                        |
| Vighněšvara 35, 36, 38, 39, 41<br>46, 47, 48, 49, 50, 51 |             | 167, 186, 191, 204, 219, 223,                                           |
| 40, 47, 48, 49, 50, 51<br>Vighnésvara, Bhakti            |             | 241, 250, 251, 255, 260, 275,                                           |
| Vighnesvara-pratishtha-Vidhi                             |             | 278, 289, 290, 320, 321, 346,                                           |
| TH A                                                     |             | 373, 376, 377, 383, 385, 386,                                           |
| Vignnesvari                                              | 55          | 387, 388, 395                                                           |
|                                                          | -           |                                                                         |

|                             | PAGE.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | P'GL                  |
|-----------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Vishnu-purāna 26, 12        | 4, 129, 131, | Yajñesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 248, 249, 250         |
| 149, 182, 185, 195          |              | Yajñopavita, found                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | only in later         |
| 72. 1                       | 293          | images, 22, 23,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50, 86, 97, 98        |
| Vishnurahasya<br>Vishnurata | 26           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 143, 186, 248,        |
|                             | 124          | 306, 319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 376, 377, 385         |
| Vishnu-sahasra-nima         | 227          | Yazurvēda<br>Yajus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 73, 249 f.n.          |
| Visbnuvarddhana             | 66, 243      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 123, 184, 217         |
| Vishnuyasas                 | 322          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 82, 83, 88, 362       |
| Vishvaksēna                 | 91           | Yama 198, 302, 303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| Vismaya-hasta 11,           |              | Yami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 380                   |
| Visuddni                    | 329          | Yamuna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 381                   |
| Visvakarman                 | 275, 350     | Yanaka-Narasimha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 197, 212, 272         |
| Visvakarnu-sästra 25        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| Viśvamitra                  | 322, 375     | Yantras 330,<br>Yaska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
|                             | 184          | Yaśoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45, 76                |
| Višvanāthasvāmin, toi       | 209, 279     | Yati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 196, 197, 216<br>238, |
| Viśyarūpa                   | 203, 279     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 103, 292, 367       |
| Viśveśvara                  | . 323        | Yoga-mudras 17, 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100, 202, 007         |
| Vithala, samo as Vi         | . 323        | 221, 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 257, 258, 323         |
| Trousing Cittago app 1)     | 272, 273     | Yogunidra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 362                   |
| Vivasvan                    | 309, 310     | Yoga-Narasimha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 155, 291              |
| Vrika                       | 289          | Yoga-patta 150,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 253, 259, 367         |
| Vrisha                      | . 266        | Yōgāsana 19, 20, 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15. 86. 88 109        |
|                             | 52, 89, 107  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 103, 221, 254         |
| vakhvana-mudra, san         | na ne ahin   | Youa-sastias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 328, 329              |
| mudra 14. 1                 | 7, 211, 377  | Yogasayanaınurlı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |
| Vyasa                       | 45, 250      | \$1.00 All 10 All | 114, 269              |
| Vyavasava                   | . 266        | Yogasthanamurti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| Yadava 19                   | 5, 198, 200  | Yögésvara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 86, 102               |
| Yajamana                    | 400          | Yögésvari 364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 365, 380, 381         |
| Yajn                        | 249 f. n     | Yogin 87.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 115, 236, 252         |
|                             | 8, 250 f. n  | Yōjanas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 126                   |
| Yajña-Narayana              | 75           | Yüpastambha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 144                   |
| Yajna-purusha               | . 162        | Zaratbustra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 301                   |
| Yajúavaráha                 | 132, 135     | Zend Avesta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 301                   |
|                             | 705, 100     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |

# INDEX TO APPENDIX B.

|                       |      | PAGE, | 1                     | 1      | AGE.  |
|-----------------------|------|-------|-----------------------|--------|-------|
| Abanindranath Tagore  |      | 18    | Atyashti              |        | 4     |
| Abjajānana            |      |       | Āvņti                 |        | 5     |
| Adhama-dasa-tala      |      | 6     | Āyāma                 |        | 5     |
| Adhama-mānāngula      |      | 1     | Āvata                 |        | ű     |
| Ädityas               |      | 6     |                       |        | 17    |
| Agamas                |      | 6     | Babala                |        | 5     |
| Agni                  |      | 3     | Babu-paryanta-sútra   | 2      | 9, 30 |
| Akutı                 |      | 4     | Bhrigu                | ***    | 6     |
| Akshi                 |      | 3     | Bhrú-sutia            | 8      | 3, 23 |
| Akshi-sutia           |      | 9, 18 | Bhuja                 |        | 31    |
| Ambhōuidhi            |      | 3 :   | Bhūmidövi             |        | 6     |
| 1msumadbhēdāyama      | 9    | to 28 | Bhúta                 |        | 3     |
| Anga                  |      | 3     | Bhūtus                |        | 7     |
| Anga-paréva-madhya-sú | la a |       | Brahma                |        | 6     |
|                       | 3    | 0, 31 | Biálimana             |        | 3     |
| Angula.               |      | 2     | Brahma-rékha          |        | 17    |
| Antara                |      | 5     | Bubata                |        | 3     |
| Antarbhujávadhi-sútra |      | 32    | Chakra                | 17     | 7, 28 |
| Anushtup              |      | 3     | Chandesa              |        | 7     |
| Apsarasas             |      | 7     | Chandra               |        | 6     |
| Arka                  |      | 4     | Charanas              |        | 7     |
| Āryā                  |      | 7     | Chatustala            |        | 7     |
| lahta-mürtis of Siva  |      | 7     | Chuchuka              |        | 27    |
| Asbța-tala            |      | 7,8   | Dastyēša              |        | 7     |
| Ashti                 |      | 1     | Danda                 |        | 2     |
| Astra-murtis          |      | 7     | Débangula, same as th | e Déha |       |
| Asuras                |      | 7     | labdba-angula         |        | -5    |
| Aśvini                |      | 3,6   | Dhanurgrāba           | ***    | 226   |
| Atidbriti             |      | 4     | Dhanurmushtı          |        | 2     |
| Atijagati             | •••  | 4     | Dhatus                |        | 3     |
| Atikriti              |      | 4     | Dhriti                |        | 4     |
| Atiśakyarı            | ***  | 4     | Dık                   |        | 3     |

|                   | P.            | AGE  |                        | PAG      | E.  |
|-------------------|---------------|------|------------------------|----------|-----|
| Dirgha            |               | 3    | Karna-bandha           |          | 23  |
| Drigantari-sutra  |               | 31   | Karanagama             | 7,9 to 9 | 28  |
| Durgá             |               | 7    | Karna-késa             |          | 18  |
| Dvipa             |               | 3    | Karna-paryanta-sütra   | 9        | 29  |
| Dvitala           |               | 7    | Karna-vêśa             | 5        | 23  |
| Ēka tāla          |               | 7    | Kēśāntat bhruvor-madh  | yam i    | 18  |
| Ganas             |               | 3 '  | Kinnaras               |          | 7   |
| Gandharvas        |               | 7    | Kirlta                 | . :      | 29  |
| Garuda            |               | 6    | Kishku                 |          | 3   |
| Gayatri           |               | 8    | Krikātı                | 5        | 25  |
| Ghana             |               | 5    | Kritāni                | 5        | 25  |
| Gōji              |               | 20   | Kutı                   |          | 4   |
| Gökarna           |               | 6    | Krittikä               |          | 3   |
| Gölaka            |               | 3    | Kriyā                  |          | 4   |
| Grahas            |               | 3, 7 | Kshētrapālakas         |          | 7   |
| Guha, same as Sul | brahmanya     | 7    | Kubëra                 |          | 7   |
| Guna              |               | 3    | Kubjas                 |          | 7   |
| Guru              |               | 7    | Kumaranana             | ***      | 3   |
| Hanu-chakra       |               | 22   | Kuśs                   |          | 17  |
| Hikka-sütra !     | 9, 10, 11, 27 | , 30 | Küshmändas             |          | 7   |
| Indu              |               | 3    | Lambamána              | 4,       | , 5 |
| Indu-kalā         |               | 4    | Lambana                |          | 5   |
| Indra             |               | 6    | Lamba-phalakā          | 29,      | 31  |
| Indriya           |               | 3    | Liksha                 |          | 1   |
| Ishu              |               | 3    | Lökapálakas            | . 3      | , G |
| Jagati            |               | 4    | Lökas                  |          | 3   |
| Játi              |               | 3    | Madhya                 | 3,       | 11  |
| Jyeshtha          |               | 6    | Madhyama-daśa-tāla     |          | G   |
| Jyötirmandala     |               | 19   | Madhyama-manangula     |          | 1   |
| Kabandha          |               | 7    | Madhya-sútra 25, 26,   | 28, 29,  | 30  |
| Kaksha-paryanta   | sátra . 2     | 0,31 | Māna                   | 4, 5     | , 9 |
| Kāla              |               | 3    | Mandalät agra-kēśāntas | m        | 17  |
| Kalá              |               | 3    | Mandalat-karna kesant  |          | 18  |
| Kāmikāgama        |               | 9,10 | Mandalat-prishtha-kesa |          | 18  |
| Kaninika          |               | 19   | Manu                   |          | 4   |
| Kausika           |               | 3    | Marga                  |          | 5   |
| Karna, (or Karans | a),           | 3    | Markandova             |          | 6   |
|                   |               |      |                        | **       | -   |

### HINDU ICONOGRAPHY

| mape tomodamin. |          |            |      |                         |         |       |
|-----------------|----------|------------|------|-------------------------|---------|-------|
| PAGE. PAGE.     |          |            |      |                         |         |       |
| Marud-gana      | В        |            | 7    | Patala                  |         | 3     |
| Matrangula      |          |            | 2    | Piñohhali, same as trag | us      | 24    |
| Miti            |          |            | 5    | Pippal:                 |         | 24    |
| Mōksha          |          |            | 3    | Pitha                   |         | 30    |
| Mukba           |          |            | 4    | Praděša                 |         | 5, 6  |
| Munis           |          |            | 3    | Prajapatya              |         | 2     |
| Mürtı           |          |            | 3    | Prakrite                |         | 4     |
| Nabhi-sütra     |          |            | 25   | Primana                 |         | 4, 5  |
| Nadi            |          |            | 3    | Pratishtha              |         | 3     |
| Nagas           |          |            | .3   | Práturbháya             |         | 3     |
| Naha            |          |            | 5    | Pravása                 |         | 5     |
| Nakshatras      |          |            | 4    | Prētas                  |         | 7     |
| Nála            |          | 23         | . 24 | Prathyi                 |         | - 4   |
| Nandas          |          |            | 3    | Rákshasa                |         | 7     |
| Nasa-puta.      | same as  | Nasika-p   | uta. |                         |         | 3     |
|                 |          | 19         | , 20 | Randbras                |         | 9     |
| Nasa-puta-s     | ūtra,    | 8, 20      | . 29 | Rass                    | •       | 3     |
| Do 9            | amo as p | nta-paryar | nta- | Rási                    |         | 4     |
|                 |          | 9.1tre     |      | Ratharèny               |         | 7     |
| Nata            |          |            | ā    | Rins                    |         | 3     |
| Nava-tala       |          |            | 7    | Rights                  |         | 7     |
| Nëtra-parya     |          |            | 29   | Ritu                    |         | 3     |
| Nêtra-sûtra     | , same a |            |      | Rohm                    |         |       |
|                 |          | 23,        | 24   | Rômágra                 | •       | 3     |
| Nirgama         |          | ***        | 5    | Rudras                  | **      | 1     |
| Nirgati         |          | **         | 5    | Rudraksha               |         | 3, 6  |
| Nishkrama       |          |            | ú    | Sakvari                 |         | 3     |
| Nishkriti       |          |            | 5    |                         | ٠.      | 4     |
| Nivra           |          |            | 5,   | Samaya                  |         | 3     |
| Padma           |          |            | 17   | Samskuti                | • • • • | 4     |
| Paksha          |          |            | 3    | Sankha                  |         | 7, 28 |
| Pali            |          |            | 21   | Sapta-tala              |         | 7, 8  |
| Pañcha-tála     |          |            | 7    | Sardha-sapta-tála       |         | £     |
| Pańkti          |          |            | 3    | Sa-tryangula-nava-tala  |         | 7     |
| Paramanu        |          |            | 1    | Sēsha                   |         | 7     |
| Parimana        |          | 4, 5,      |      | Shat-tala               |         | 7     |
| Parinaha        |          |            | 5 l  | Siddhas                 |         | 7     |
| Parahni-hasi    | a.       |            | 16:  | Śikhāmanı               |         | 99    |

|                        | PAGE.   |                    | PAGE.   |
|------------------------|---------|--------------------|---------|
| Śilparatna             | 9 to 28 | Utsēdha            | 5       |
| Sirah-prishthavasana-s | útra 31 | Uttama dasa-tala   | . 1,6   |
| Siromadhya-mandala     | 17      | Uttama-manangula   | 1       |
| Siva                   | 6       | Uttama-nava-tāla   | 7       |
| Smrite                 | . 4     | Vaikhānasāgama     | 9 to 28 |
| Sridevi                | . 6     | Vaktra bahya-sutra | 30, 31  |
| Śrōni                  | .26, 30 |                    | 7       |
| Śronideśa              | 11,26   |                    | . 21    |
| Stana-Sútra            | 26      | Varga              | . 3     |
| Sthänäka-műrti         | . 29    | Varna              | 3       |
| Striti                 | . 5     | Vacua              | 3, 6    |
| Śūla                   | 3, 17   | Vēdas              | 3, 6    |
| Supratishtha           | . 3     | Vētalas            | . 1     |
| Surva                  | 6       | Vidvárěkha         | 17      |
| Sūtra                  | 3, 5    | Vidyééa            | 7       |
| Tàla                   | 4, 5, 6 | Vighněšvara        |         |
| Tara                   | 5       | Vihaga             |         |
| Tithi                  | 4       | Vikriti            | 4       |
| Trishtup               | '}      | Višala             |         |
| Tritala                | . 7     | Vishkambha         |         |
| Tunga                  | 5       | Vishava            | 6       |
| Turiya                 | 3       |                    |         |
| Turya                  | 3       | Vishnu             | (       |
| Ucheha                 | . 5     | . Viśyambhara      | 1       |
| Udaya                  | 5       | Visritam           | f       |
| Udgama                 | 5       | Visciti            | 0       |
| Ukta                   | . 3     | Vistara            | 3       |
| Umā                    | 9       | Vitasti            | 4, 5, 6 |
| Unmana                 | 4, 5    | Vivara             |         |
| Unmita                 | 5       | Vriti              | . 6     |
| Unnata                 | 4       | Vyasa              | 5       |
| Upamāna                | 55,     | Yakshas            | 7       |
| Uraga                  | 3       | Yakshēśa           | . 7     |
| Urageśa                | . 7     | Yama               | 4       |
| Ushnik                 | 3       | Yava               | - 1     |
| Ushnisha               | . 9, 18 | Yuga               |         |
| Utchchhraya            | . 5     |                    |         |
| Utkriti                | 4       | Yūka               | . 1     |
|                        |         |                    |         |

# CONTENTS OF THE SECOND VOLUME.

#### I ... EINGA

Serva-sama-linga, Ādhva-linga, Anādhya-linga, Surēdhya-linga, Bāna-linga, sahasra-linga, mukha-linga,

#### II ... STVA

Sukhāsanamūrti Kāvalamūrti Umāsahitamūrti Ālinga. naműrti. Chandrasákharaműrti. Sámáskandaműrti Chandaganus ahamust Nandiganusrahamusti Viahavanagrahamiista Neittamiirta (aight variation) (tangadharumurt: Tripprantakamurt (ercht variaties) Ganhamurti Kankalamurti and Bhilahatanamurti. Dakstunamurti (Vvakhvana-D. Vinadhara-D. Jñana-D. Youn-D). Kalahamurti, Langodhhavamurti, Vrishavanamirti Kalvanasundarāšvaramirti Kaman. takaműrti Ardhanáriávaraműrti Harvardhaműrti Mahasamurti Sarabhasamurti Pasunatamurti. Randi a Pasunatamurti, Sadasiyamurti, Kalagnirudia. Rudra, Umamahésyara, Bharraya, Isana and others, Vidvēšvaras (eight in number), the eight martie of Sua Vujinakaha Ravata Hara Bahurina Tryam. haka, Směávara, Tavanta and Anaraita.

### III -- SITHRAHMANVA

IV --- THE DIK-PALAS

### V -Miscellaneous.

Chandšévasa Avasanaděvatás bolonging to the tomplo of Siva Ayudbas, Bhaktas, Dvárapálas, Nandi, Nägaděvas, Sádhysa, Marud-gana, Apsarasas, Asuras-Piššohas, Větálas, Ašvunděvatás, Ārya; Kshětrapála, the eight Vasus, the seven Rishis Kaušíka, Bhrizu, the Pitria, sto.



272:294AA0 बीर सेवा मन्दिर